

# माणिक्यचन्द्रजैनग्रन्थमालायाः एकत्रिशतितमो ग्रन्थः पुन्नाटसंघीय-श्रीजिनमेनसूरिकृतं

मुल्यं रूप्यकद्वयम्

साहित्यरत्न-पण्डित-दरबारीलाल न्यायतीर्थेन सर्वाधित सम्पादितं च

पस्थिकर--नाथूराम प्रेमी मंत्री, माणिक्यचन्द्रजैनग्रन्थमाला हीराबाग, बन्बई, नं० ४

मुद्रक----वि० बा० परांजपे, नेटिब ओपीनिबन प्रेस, आग्रेवाही, गिरगोव, मुंबई नं, ४.

# प्रस्तावना

समयकी दृष्टिसे दूसरा ग्रन्थ

दिगम्बर-जैन-साहित्यमें हरिवंशपुराण एक प्रसिद्ध और प्राचीन प्रम्थ है । प्रथमानुयोगके उपलब्ध संस्कृत प्रन्थोंमें समयकी दृष्टिसे यह दूसरा प्रन्थ है । इसके पहलेका एक वृष्टपुराण \* ही

है, जिसके कर्ता रविषेणाचार्य हैं और जिसका स्पष्ट उल्लेख इस प्रन्थके प्रथम संगेमें किया गया है-क्रतपद्मावयाचाता प्रत्यहं परिवर्शिता ।

मुर्तिः काञ्यमयी छोके रवेरिव रवे: प्रिया ॥ ३४ ॥ आदिपुराणके कर्ता भगवजिनसेनका भी उल्लेख इसी सर्गके ४०-४१ वें क्षोकोंमें किया

गया है; परन्तु उस समय आदिपराणका निर्माण नहीं हुआ था, इस कारण उसे हरिवंशपराणके बाद-का तीसरा ग्रन्थ मानना चाहिए ।

<sup>\*</sup> पद्मपुराण भगवान महावीरके निर्वाणके १२०३॥ वर्ष बीतने पर अर्थात शक संवत् ५९८ में रचा गया है।

रचनाका समय

हरिवशपुराण शक सवत् ७०५ अर्थात् विक्रम सवत् ८४० मे सम्पूर्ण हुआ है । यथा— शाकेष्ववद्शतेषु सप्तस्न दिश्चं पञ्चोत्तरेषुत्तरां,

पातीन्द्रायुधनामिन कृष्णनृपजे श्रीवरूटभे दक्षिणाम् । पूर्वा श्रीमदवन्तिभूभृति नृपे वत्सादिराजेऽपरां,

सौराणामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽवति ॥

अर्थात् शक संवत् ७०५ मे जब कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध, दक्षिण दिशाकी कृष्णका पुत्र श्रीबञ्जभ (गोविंद द्वितीय), पूर्वकी अवन्तिनरेश बत्सराज, और पश्चिममे सौरोके अधिमण्डल (प्रदेश) की वीर जयवराह नामक राजा रक्षा करता था, उस समय यह प्रन्य समाप्त किया गया।

#### स्थान-परिचय

स्थान-पारचय पहले वर्द्धमानपुर नामक विशाल नगरके नजराजकृत पार्श्वनाथ-मन्दिरमे और फिर दौस्तटिकाकी प्रजाद्वारा पूजित शान्त शान्तिनाथ-मन्दिरमे यह हरिवंशपुराण समाप्त इआ—

कल्याणैः परिवर्द्धमानविपुछश्रीवर्द्धमाने पुरे श्रीपार्श्वालयनसराजवसती पर्योप्रशेषः पुरा। पदचाहौस्तदिकाप्रजाप्रजनितप्राज्यार्चनावर्चने शान्तेः शान्तगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयं ॥ ५५ ॥

यह बर्दमानपुर कहाँ या, इसका अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो सका है। यह कोई बडा नगर था और जान पड़ता है, उस समय उसमें जैनधर्मके अनुयायियोंका प्राचुर्य था। आचार्य हरिषेणने अपना बृहत् कथाकोश भी शक सबत् ८५३ में इसी वर्द्धमानपुरमें रह कर बनाया था । वे इस नगरका वर्णन इन शब्दोंमें करते है---

> जैनालयत्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातद्यतिसीधजाले कार्तस्वरापूर्णजनाधिवासे श्रीवर्द्धमानाख्यपुरे... ... ...।।

अर्थात जिसमें जैनमन्दिरोंका समूह था. चन्द्रमा जैसे चमकते हुए महल थे और सोनेसे परिपर्ण जननिवास थे. ऐसा वह वर्द्धमानपर था।

हमारी समझमे यह कुर्नाटक या पुनाट प्रान्तमें ही कहींपर होगा, क्यों कि जिनसेन और

हरिषेण दोनों ही पुनाट संघके आचार्य थे और नन्नराज नाम भी कर्नाटकप्रान्तीय जान पडता है जिनके बनवाये हुए पार्श्वनाथमन्दिरमें---श्रीपार्श्वालयनन्तराज-वसतिमें -- यह प्रन्य समाप्त किया गया था । माळूम नहीं, ये नजराज अभिमानमेर पुप्पदन्तके आश्रयदाता और राष्ट्रकुटनरेश कृष्ण या शुभनुंगके मंत्री \* नज हैं। ये या उनसे मिज कोई दूसरे। जिस समय हरिवंशपुराण समाप्त हुआ था, उस समय राष्ट्रकूटनरेश श्रीवक्षम ( गोलिन्ट दितीय ) राज्य करता था और इस छिए उसके कुछ ही पहले, उसके पिता कृष्णके मंत्री नजके बनवाए हुए पार्वेनाथाल्यका होना संभव है; परन्तु अमीतक पुण्यदन्तका समय निश्चित नहीं हुआ है; उन्होंने अपने उत्तरपुराणके अन्तमें उसकी रचनाका समय ६०६ कोधन संवस्तर दिया है और साथ ही जिनसेन, वीरसेन आदि आचार्योका तथा ध्वल ज्यभवल सिद्धान्तोंका उद्धेख किया है जो कि ठाँक नहीं बैठता है, इस लिए इस विषयमें अभी निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। ×

<sup>\*</sup> कुंडिण्णगुत्तणहिष्णयरासु बङ्गह्नार्रद्वपरमहतरासु । णण्णह्न मंदिर णिवसंतु संतु अहिमाणमेरु कह पुष्फवंतु ॥ इत्यादि आमान्तदानपरितोषितवन्धान्त्वो हारिद्वरीद्रक्षरिकुमविभेददश्वः । श्रीपुष्पदन्तकविकाय्यरमाभिष्टमः श्रीमान्सदा कर्गात नन्ततु नन्नतामा ॥

<sup>×</sup> देखो जैनसाहित्यसंशोधक संड २, अंक १ में मेरा हिस्सा हुआ 'महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापूराण 'शीर्षक विस्तृत निवन्य।

#### गुरुपरम्परा

प्रन्यकर्णाने ६६ वं सर्गमे अपना ग्रहण्यस्परा खूब विस्तारके साथ दी है। यह परम्परा लोहाचार्य तक ही अन्य प्रन्यकर्णाजाँकी लिखी हुई परम्पराओसे मिलती है। उनके बादकी परम्परा बिल्कुल जुदी है। यह विभिन्तता इतिहासझोंके लिए खास तीरसे विचारणीय है। यहाँ इस परम्पराके समस्त आचारोंकी नामावली देनेकी आवस्यकता नहीं जान पड़ती । उनमें आचार्य अमितसेनको 'पवित्रपुन्नाटगणाप्रणी गणी' लिखा है, जो सी वर्षसे अधिक जीवित रहे थे, बड़े भारी तपस्त्री थे और जिन्होंने ग्रुशाब्दानसे, अपनी बदान्यता संसारमें प्रकाशित की थी। इस अपन और धमेंसहोदर कीतिषेण थे, जिनके प्रधान शिष्य जिनसेनने इस प्रन्यकी रचना की।

# अदिप्रराणके कर्त्तासे पार्थक्य

यहाँ हम यह प्रकट कर देना चाहते हैं कि हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेनके साथ आदि-प्रराणकार निनसेनाचार्यका नाम-साम्यके अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों प्रायः समकालीन थे, इस कारण बहुतसे हीतहासहोंने दोनोंको एक समझ लिया है, परन्तु नचि लिखी बातोंपर विचार करनेसे पाठकोंको इनका पार्थक्य अच्छी तरह समझसें आ जावेगा— १-हरिवंशपुराणके कत्तीके गुरुका नाम कीर्तिषेण है जब कि आदिपुराणके कर्त्तीके गुरु

बीरसेन थे

२-हरिवंशपुराणके कर्षा पुन्नाटसंघके आचार्य थे और आदिपुराणके कर्षा सेनसंघके या पंचरतुपान्वयके। दोनोको रारुपरम्परा भी भिन्न है।

पचरत्पान्त्रयक । दानाका गुरुपरन्यत भा भिन्न है । ३—हरिबंशपुराणके प्रारंभके ३९-४० वे स्त्रोकोंमें उसके कर्ताने स्वयं ही पार्श्वान्युदयके कर्ता जिनसेन और उनके पुरु वीरसेनको स्तृति को है जिससे दोनोंका पृथक्व बिक्कुळ स्पष्ट हो जाता है । यह कहनेकी तो आवश्यकता हो नहीं है कि पार्श्वान्युदयकत्ती जिनसेन ही आदिपुराणके कर्ता हैं । वे स्त्रोक ये हैं —

बीरसेनगुरोः कीर्तिरकलंकावभासते ॥ ३९ ॥ यामिताऽभ्युदये पार्श्वे जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्तिः संकीर्तियत्यसौ ॥ ४० ॥

जितात्मपरलेकस्य कवीतां चक्रवर्तितः।

४—दोनों प्रत्योंका अच्छी तरह खाष्याय करनेसे भी भर्जभाँति समक्क्ष्मे आजाता है कि इनके रचिता मिस्र भित्र है। रोनोको कायशिङो, कथा कहनेका हँग, उत्प्रेक्षामें, कल्पनायें आदि सभीमें बहुत बड़ा अन्तर दिखाई देता है। इसके सिवाय जिनसेन स्वामीके शिष्य गुणमदाचार्यद्वारा रचित उत्तरपुराणके अन्तर्गत जो हरिवंशका चरित्र है, उसमे और इस हरिवंशपुराणके कथानकमें भी यत्र तत्र भिन्नता है।
पन्नाटसंघ और पुन्नाटदेश

हरिवंशपुराणके कत्ती जिनसेन पुलाटसक्की परम्परामें हुए हैं, जैसा कि प्रन्यप्रशस्तिसे बिदित होता है—-

ब्युत्सृष्टापरसंघसंततिबृहत्पुन्नाटसंघान्वये । श्रीयत वामन शिवराम आपटेके सुप्रसिद्ध संस्कृत−इंग्ल्डिश-कोशमे 'पुनाट' का अर्थ 'कर्नाटक

अधुत बांगन शिवाम आपटक तुआता क्षेत्र हैं। उत्तर सार्थित हैं और उसका अर्थ में कर्नाटक दिश' छिखा हुआ है । कई संस्कृत कोशोमें 'नाट' शब्द मी मिलता है और उसका अर्थ मी कर्नाटक किया गया है । सो पुलाट और नाट शोमें लगभग समानाध्वाची हैं । मीक-पण्डित टाटेमीने अपने भूगोलमें इसी पुलाट देशका 'पीनट' नामके उल्लेख किया है । कनड़ी साहित्यमें मी 'पुलाड' राज्यका प्रमुखासे उल्लेख हैं। मैस्स् किलके से 'स्वाक' राज्यका विकास के स्वाकृत करने से स्वाकृत करने से स्वाकृत स्वाकृ

प्राचीन नाम कीर्तिपुर या । यह पुजाट-राज्यकी राजधानी या । आचार्य हरियेणने अपने बृहत् कषाकोशके मद्रबाह्-कयानकर्मे लिखा है---- अनेन सह संघोऽपि समस्तो गुरुवाक्यतः।

दक्षिणापथदेशस्थपन्नाटविषयं ययौ ॥ ४०॥

अर्थात उनके साथ सारा संघ भी गुरु-आज्ञासे चला और दक्षिणापथके पुनाट प्रान्तको प्राप्त हुआ । इससे माछ्म होता है कि कनडीके समान संस्कृत साहित्यमें भी 'पुनाट' शब्दका पनाट देशके अर्थमें व्यवहार होता या और दक्षिणापयमें श्रवणवेल्गोलके आसपासके प्रान्तको है। पूर्व कालमें पुनाट कहते ये जहाँ कि भद्रबाह्स्वामीका संघ पहुँचा था।

अभिमानमेर महाकवि पुष्पदन्तने अपने आदिपुराणके पाँचवे परिच्छेदमे द्वविड, गौड, कर्नाट, बराट, पारस, पारियात्र आदि विविध देशोंका उल्लेख करते हुए पुनाटका भी नाम लिया है-

द्विड-गडड-कण्णाड-बराडवि, पारस-पारियाय-पुण्णाडवि । इससे मालुम होता है कि अपभंश भाषाके लेखकोके लिए भी प्रचाट देश अपरि-

चित नहीं था।

इस पुत्राट देशके नामसे ही वहाँके मुनिसंघका नाम पुत्राट संघ प्रसिद्ध हुआ होगा। देशोंके नामको धारण करनेवाले और भी कई संघोंको हम जानते हैं, जैसे कि द्रविड देशका संघ

द्राविड संघ, मथुराका माथुर संघ, ठाट-बागडका लाड-बागड संघ । प्रचाटकी राजधानी कितुर

धी, इस कारण जान पड़ता है कि पुजाट संघ कितूरसंघ भी कहलाता था । श्रवणबेल्गोलके १९४ वें नम्बरके शिललेखर्मे—जो शक संवत् ६२२ के लगभगका लिखा हुआ है—कितूरसंघका उल्लेख है और प्रो॰ हीरालल्जी भी इसे पुजाट संघका ही दूसरा नाम अनुमान करते हैं।

पुन्नाट राश्दका एक अर्थ नागकेसर भी है \* और कर्नाटक प्रान्तमें नागकेसर कसरतसे होती है। वहाँ नागकेसरके जंगल्य नज़र आते हैं। जान पड़ता है, इसी कारण इस देशको पुन्नाट संक्षा प्राप्त हुई होगी। पुंनाग और पुंनाट पर्यायवाची शब्द हैं।

# म्रुनिसंघ और उनका इतिहास ।

संघ शम्दका अर्थ समृह है। यद्यि मुनि, आधिका, आवक और श्राविकारूप चतुर्विध संघ प्रसिद्ध है; परन्तु मुख्यतः यह शब्द मुनिसमृहके लिए हैं। व्यवहत होता है। मुनिसमोंका इति हास अभीतक प्रायः अन्धकारों छुपा हुआ है और शायद आगे भी उसपर पूरा प्रकाश नहीं ढाला जा सकेगा। क्योंकि उसके बतानेवाले साधनोंका प्रायः अभाव है। फिर भी इस विषयमे जो कुछ माख्य हो सका है, उसे लिपविद्ध कर देना उचित माल्य होता है।

<sup>\*</sup> देसो श्रीयुत् एरु० आर० वैद्यकी ' दि स्टेण्डर्ड संस्कृत इंग्टिश डिक्शनरी १।

### मूल-संघ और निर्श्रनथ-श्रमण-संघ।

यचिप बहुत समयसे दिगम्बर-सम्प्रदायके लिए मूलसंघ शब्द व्यवहृत हो रहा है; परन्तु सातवीं आठवीं शताब्दिके पहलेके प्रम्यो या लेखोमे इस शब्दका व्यवहृत नहीं देखा जाता। जान पड़ता है, द्राविड्सघ, काश्चसंघ, खेताम्बरसघ आदिसे अपना पृथक्त और मीलिक्त प्रकट करनेके लिए 'मूलसघ' शब्दकी योजना की गई है और इसलिए पिछले साहित्यमें ही दिगम्बर-सम्प्रदायक लिए मुलसंघ बहुतायतसे व्यवहृत हुआ देखा जाता है।

कदम्बवंशी राजाओंके जो तीन दानपत्र देविगीर (धारबाड़) मे ता**छाव खोदते समय** मिछे थे और जो रायछ एशियाटिक सोसाइटी बर्म्बई-ब्राचके ३४ वे जर्नछमे प्रकाशित हुए **हैं, उनमेंसे** दूसेर दानपत्रमे कालवंग नामक प्राम श्लावमृगेश वर्माकी ओरसे दान किया गया **है ।** उसके इस अंशको दोखिए—

"... श्रीविजयशिवसुगेशवर्मा काळवङ्गमामं त्रिधा विभन्य दत्तवान् । अत्र पूर्वमर्दैच्छाला-परमपुष्कळस्थाननिवासिश्यः भगवद्दैन्महाजिनेन्द्रदेवताभ्यः एको भागः द्वितीयोईत्प्रोक्तसद्धर्मकरण-परस्यक्षेत्रपटमहाश्रमणसंघोपभोगाय तृतीयो निर्मयमहाश्रमण-संघोपभोगायेति । ....." अर्थात् उक्त प्रामका एक भाग अर्हत्वालापरमपुष्कलस्थानिनासी भगवान् अरहतदेवके लिए **क्ष** दूसरा भाग अर्हलोक्तसद्धर्मके पालनेवाले श्वेताम्बर-महाश्रमणसंघके उपभोगके लिए और तीसरा भाग निर्फ्रन्यमहाश्रमणसंघके उपभोगके लिए दिया गया।

इन दानपत्रोको विद्वानोने ईसाकी पॉचर्यी शताब्दिक पहलेका निश्चय किया है × और उस समय हम देखते है कि दिगम्बर-सम्प्रदायका मुनिसंघ मूल्सव नहीं; किन्तु निर्प्रन्यमहाश्रमणसंघ कहलाता था।

<sup>\*</sup> जैनहितेथी माग १, अंक ५-६ में एक अध्ययनशील विद्वानका लिखा हुआ 'प्राचीन कालमें जिनमूर्तियां कैसी थीं ? शीषिक लेख प्रकाशित हुआ हे, जिसमें यह बतलाया गया है कि पहले तमाम जिनमूर्तियां
दिगम्बर—चक्कादिचिद्धरहित—होती थीं और उन्हें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही समप्रदायके अनुवाधी पुनते
थे। इस दानपन्ति भी उक्त बातकी पुष्टि होती हैं। क्योंकि इसमें दिगम्बर और श्वेताम्बर संघोके लिए तो
कालवंग ग्रामके दो जुदा—जुदा अंदा निकिय गये थे। एक्तु जिनेद्देशक मिन्दर नान पढ़ता है। कि संयुक्त
हों या और इसलिए उसके लिए उक्त ग्रामका तीसरा अंदा दिया गया था। यदि ऐसा न होता, तो दोनों
संबोंके मन्दिर भी जुदा जुदा होते और उनके लिए प्रथक् प्रथक् वानकी व्यवस्था होती।

<sup>×</sup> देखो जैनहितैषी भाग १४, अंक ७-८, पृष्ठ २२४-२९।

### श्रुतावतारे क संघमेद

दिगम्बर-सम्प्रदाय या मूलसंघक आगे चलकर अनेक भेद और उपभेद हो गये हैं। इन भेद और उपभेदोंके विषयमें अभीतक हमारा ज्ञान बहुत है। परिमित है । आचार्य इन्द्रनन्दिने अपने श्रुताव-तारमे लिखा है कि आचार्य अर्हद्वलिन पुण्ट्वर्घनपुरमें शतयोजनवर्ती मुनियोंको एकत्र करके युगप्रतिक्रमण किया और समागत मुनियोसे पूछा कि क्या सब मुनि आ गये ! तब उन्होंने उत्तर दिया कि 'हाँ भगवन् , हम सन अपने अपने संघ सहित आ गये। 'यह सुनकर उन्होंने निश्चय किया कि अब यह जैनधर्म गणपक्षपातके सहारे ठहर सकेगा, उदासीन भावसे नहीं और तब उन्होंने संघ या गण स्थापित किये ! जो मुनि गुद्दाओंसे आये ये उनमेंसे कुछको ' निन्द ' और कुछको ' बार ' संज्ञा दी, जो अशोकनिटिकासे आये ये उनमेंसे कुछको 'अपराजित 'और कुछको 'देव 'बनाया, जो पंचस्तूपांसे आये थे, उनमेंसे कुछको 'सेन 'और कुछको 'भद्र 'किया, जो शाल्मिलमहावृक्ष ( सेमर )के मूल ( कोटर ) से आये थे, उनमेंसे कुछको ' गुणधर ' और कुछको ' गुप्त ' किया, जो खण्डकेसर ( नागकेसर ) वक्षोंके मूलसे आये थे, उनमेंसे कुछको 'सिंह ' और कुछको 'चन्द ' किया । \*

गृहायाः समागता ये यतीश्वरास्तेषु । कॅश्चिक्रयभिषानान् कॅश्चिद्वीराह्वयानकरोत् ॥ ९१ ॥
 ग्रियतादशोकवाटात्समागता ये मुनीश्वरास्तेषु । कॅश्चिद्वपगिततस्यान्कॅश्चिद्वेवाह्वयानकरोत् ॥ ९९ ॥

( 84)

# मतभेद

इन संज्ञाओं के विषयमें कुछ मतभेद भी हैं, जिनका आचार्ष इन्द्रमन्दिने 'अन्ये जगुः' कहकर उल्लेख किया है × । कुछके मतसे जो गुहाओंसे आये थे, उन्हें 'निन्द', जो अशोककनसे आये थे उन्हें 'विष', जो पंचत्त्वांसे आये थे उन्हें 'सिन', जो सेमस्के नीचेसे आये थे उन्हें 'बीर' और जो नागके-सर कृषोंके नीचेसे आये थे उन्हें 'भद्र ' संज्ञा दी गईं । कुछके मतसे गुहानिवासी 'निन्द', अशोककन-निवासी 'देव ', पंचत्त्वाखां 'सन ', सेमरबुखवां 'बीर' और नागकेसरबां 'भद्र ' तथा 'सिंह 'कहलाये ।

पंचस्तूप्यनिवासादुपागता येऽनगारिणस्तेषु । कांश्चित्सेनाभिस्यान्कांश्चिद्धसाद्वयानकरात् ॥ ९३ ॥ ये शाल्मलीमहाद्वममूलायतयोऽभ्युपागतास्तेषु । कांश्चिद्धणपरसंज्ञान्कांश्चिद्धसाद्वयानकरोत् ॥ ९४ ॥ ये खण्डकेसाद्वममूलामृत्यः समगतास्तेषु । कांश्चिद्धसाद्वाम्यनकांश्चिद्धसाद्वयानकरोत् ॥ ९५ ॥ ४ अन्ये जगुगुँहायाःविनिर्मता नन्दिनो महासानः । येवाश्चाशोकवनार्यस्त्यासत्ताः । ९७ ॥ वियुक्तरशानम्कांद्वममूलगतायास्ता विन्तं ॥ ९८ ॥ युष्टायां वासितो ज्येश दित्योऽद्याक्वमाद्वास्ति । स्ट ॥ ५९ ॥ युष्टायां वासितो ज्येश दित्योऽद्योकवार्यकाम् । नियत्ति निव्देवाभिभानावायावनुक्यात्॥ ॥ ९९ ॥ पंचस्तुप्यास्तु सेनानां वीराणां शालमळीद्वमः । क्षण्डकेसरनामा च मद्वः सिंहोऽस्य सम्मतः ॥ १०० ॥

#### मतभेदका कारण

इन मतभेदोसे साफ माळूम होता है कि आचार्य इन्द्रनन्दिको भी इस विषयका यथेष्ट और

स्पष्ट ज्ञान नहीं या और गुणअर तथा धरसेन मुनिके पूर्वीपरक्रमकी चर्चा करते हुए उन्होंने इसे स्विकार मी किया है कि इस विषयके कथन करनेवाले आगम और मुनियोका अभाव है \* । इसी लिए इस संज्ञान्यकरणकी कोई स्पष्ट उपपित समक्षमे नहीं आती है । यह नहीं जान पडता है कि गुहानिवासी क्यों ' नन्द ' कहलाये और अशोकवाटिकाबायोको क्यों ' अपराजित ' सज्ञा दी गई, अथवा पंचस्तुरासे 'सेन' शब्दका और नागकेसरसे 'सिंह' शब्दका क्या मवध है । यह भी नहीं मालूम होता है कि ये सज्ञाये अनुक अमुक समृहक मुनि-नामाँके साथ ही लगाई जाती थी या जुदा जुदा मुनि-मामाँके साथ ही लगाई जाती थी या जुदा जुदा मुनि-सामूह इन संज्ञाओंसे अभिदित किये जाते थे । क्योंकि एक ही परम्पराक मुनियोमे भी इन नामान्त संज्ञाओंका व्यतिक्रम देखा जाता है ।

\* गुणधरधरसेनान्त्रयगुर्नोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः । न ज्ञायते तदन्त्रयकथकागमगुनिजनाभावान् ॥ १५१ ॥

-श्रुतावतार

( **१७**)

#### चार प्रसिद्ध संघ

इन सब संज्ञाओ मे निन्दि, सेन, देव और सिंह संज्ञाओंसे हम विशेष परिचित **हैं, क्यो**कि भद्दारक इन्द्रनन्दि आदिके पिछले साहित्यने \* दिगम्बर-सम्प्रदायके ये **ही** चार संघ **अर्हद्वस्याचार्यद्वारा** स्थापित बतलाए **हैं**—

सिंहसंघो नन्दिसंघः सेनसंघो महाप्रभः।

देवसंघ इति स्पष्टं स्थानस्थितिविद्योषतः ॥ ७ ॥ —नीतिसार

परन्तु अन्य बीर, अपराजित, भद्र, गुणधर, गुप्त और चन्द्र नामके सघोसे हम सर्वथा अपरिचित हैं । हाँ, कुछ ऐसे आचायोंके नाम हमें अवस्य मालूम हैं जिनके नामोंके अन्तमें इनमेंसे गुप्त, वीर, भद्र और चन्द्र संज्ञायें जुड़ी हुई पाई जाती हैं । जैसे सर्वगुप्त, क्षुतगुप्त, शिंबगुप्त, निर्मेवीर, समन्तभद्र, गुणभद्र, श्रीचन्द्र, विमल्चन्द्र, कनकचन्द्र आदि । परन्तु अपराजित और

\* देखी श्रवणवेशोलका १०५ वें नम्बरका शक संवत १३२० का शिलालेख। इसमें अर्ध्वस्था-चार्यद्वारा स्थापित सिंह-सेन-देव-नन्दिसंबीका उल्लेख है।

१ भगवती आराधनाके कर्ता शिवायके गुरु । २-२-४ देसो हरिवेशपुराणके ६६ वें सर्गमें लोहाचार्यकी परम्पराके प्रारंभके आचार्योंके नाम। गुणधर अन्तवाले नाम हमे नहीं मालूम और शायद इस प्रकारके नाम जिनके अन्तमे ये संज्ञायें हों बन भी नहीं सकते हैं । क्योंकि ये स्वयं सम्पूर्ण नाम है, बल्कि इन नामोके कुछ आचार्य हुए भी है \* 1

आगे चलकर सिंह, नन्दि, सेन और देव नामके जो चार सघ प्रसिद्ध हए है और जिनके विषयमे कविवर मंगराजन िखा है कि अकलंकदेवके स्वर्गगत हो जाने पर यह सघभेद हुआ था 🗴 उन्हें पूर्वीक अईद्वलिआचार्यनिर्मित संघोका ही स्थूलरूप समझना चाहिए जिनका कि श्रुतावतारमें जिक्र है ।

> संघ, गण, गच्छ और बिल उक्त चार संघोंके भी आगे अनेक भेद और उपभेद हो गये हैं । यो तो संघ, गण, गच्छ,

अन्वय आदि लगभग एकार्थवाची हैं और इस लिए मुनिसंघोके लिए ये सभी शब्द यत्र तत्र व्यवहृत हुए है: परन्त साधारणतः सघोके भेटोको गण और उपभेदोको गच्छ कहनेकी परिपाटी देखी जाती है, जैसे नन्दिसंघे बळात्कारगणे सरावतीगच्छं कृन्दकुन्दान्वये, अथवा नन्दिसंघे देशीयगणे पस्तकगच्छे कुन्दकुन्दान्यये आदि । अनेक स्थानार्मे संघोको 'गण' कहा है, जैसे नन्दिगण, सनगण, द्रमिलगण आदि ।

<sup>\*</sup> भगवती आराधनाकी विनयोदया टीकाके कत्तीका नाम अपराजित और दोषप्राभृतके रचयिता-का नाम गुणघर है जिसका कि उल्लेस भ्रुताबतार ( ११५ ) में किया गया है । × देसो श्रवणबेनगोलाका १०८ वें नम्बग्का शिलालेस ( जैनशिलालसमग्रह पुष्ठ २०९–११ )

कहीं कहीं संघोंको 'अन्वय' भी कहा है जैसे सेनान्वय। गच्छके समान 'बिल' भी गणकी शाखाको कहते है, जैसे देशीयगणकी एक शाखा इंग्रेलेश्वर बल्लिका और दूसरी शाखा हनसोगे बल्लिका उल्लेख श्रवण-बेल्गोलके १०५, १०८, १२९ और ७० वे शिललिखोमे पाया जाता है।

अभीनक गणोसे बलाकार गण, देशीय गण और कार्ण्र गण इन तीन गणोंके और गच्छोंने पुस्तक गच्छ, सरस्वती गच्छ, वक गच्छ, और तगरिलै गच्छ इन तीन गच्छोंके उल्लेख मिले हैं। अरुंग लान्वय, श्रीपुरान्वय और दिण्डिग्रंट देशीय गणकी कोई स्थानीय शाखार्ये जान पढती है।

कोळातर संबका श्रवणवेल्गोलके ४९६ वें शिळालेखमे और नविकूर या मयूरसंबका २७७ २०७ और २१५ वे शिळालेखोंमे उल्लेख हैं । संभव है, ये भी देशीय गणकी कोई स्थानीय शाखा ही हों।

-इडियन एण्टिक्वेरी (२।१५६—५९.) मे पृथ्वीकोड्गीण महाराजका शक संवत् ६९८ का

१–२ काण्राण और तगरिराम्छका उष्टेस श्रवणबेत्मोरके ५०० वें नम्बरके किराहेसमें है। १–देसो श्रवणबेत्मोरुका २२० वॉ रुस। ४–रुस नं० ४९६।

लिखा हुआ एक दानपत्र × प्रकाशित हुआ है, उसमें विमलचन्दाचार्यको नन्दिसंघके 'परेगिमूर' नामक गण और 'मृलिकल' नामक गच्छका बतलाया है । अभीतक इन गण-गच्छोंका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिला है।

जपर हमने कहा है। कि नन्दि, सेन, सिंह और देव संघ है। अईद्विज्ञिजाचारीनिर्मित पंचस्तु-पाण्यय आदि भेदोंके स्थूज या समयविकासित रूप है, इसे सिद्ध करनेके लिए हम पाठकोंके सम्मुख कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं—

पंचस्तूप, पुंनागवृक्षमूल और श्रीमृलपूल

१—सब जानते है कि आदिपुराणके कर्ता भगवज्जिनसेन सेनसंघके थे। उनके शिष्य गुण-भदानार्थने अपने उत्तरपराणमे लिखा है—

श्रीमुळसंघवाराशौ मणीनामित्र सार्विषाम्।

महापुरुषरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजिन ॥

अर्थात् म्लसंघरूपी समुद्रमें चमकती हुई मणियोके तुल्य महापुरुषरानीका स्थानमृत सेनान्धय

<sup>×</sup> इस दानपत्रका कुछ अंश आगे उद्धृत किया गया है।

या सेनसंघ हुआ । अन्यान्य प्रत्यकत्तीओंने भी उन्हें रोनसंघका बतलाया है; परन्तु स्वयं जिनसेनने अपनी जयभवलाटीकाकी प्रशस्तिमे \* आपको ' पंचस्तृपान्ययी ' बतलाया है—

यस्तपोदीप्तिकरणैर्भव्याभाजानि बोधयन् । व्ययोतिष्ट सुनी...पंचस्तुपान्वयास्वरे ॥ २० ॥ प्रशिष्यश्चन्द्रसेनस्य यः शिष्योप्यार्यमंदिना । कुछं गुणं च संतानं स्वगुणैरुद्दजिज्वछन् ॥ २१ ॥

... ... ... ... ... ... तस्य शिष्योऽभवच्छ्रीमान् जिनसेनसमिद् बुधीः । अविद्धावपि यत्कर्णै। विद्धौ ज्ञानशलाकया ॥ २३ ॥

इसका भावार्थ यह है कि पंचरुत्पान्वयरूप आकाशमे अपनी तपश्चर्याकी प्रदीप्त किरणोंसे भव्य-कमलें।को प्रबुद्ध करनेवाले (वीरसेन स्वामी) जिंदित हुए जो आर्थनिन्दिके शिष्य और चन्द्रसेनके

<sup>\*</sup> देखा जैनहितैषी भाग १५, अंक ९-१० में 'पं० जुगलाईक्शरजीका भगविज्ञानसमका विशेष परिचय गे शीर्षक लेख ।

प्रशिष्य थे ।...उनके शिष्य जिनसेन हुए, जिनके कान अधिद्ध होनेपर भी ज्ञानशङ्गकासे वैधे गये । x इसी तरह जिनसेनस्वामीके राठ वैश्यसनेन भी धवलाटीकाको प्रशस्तिमे अपना सच पंचस्तपा

इसी तरह जिनसेनखामीके गुरु शैरसेनने भी घवलाटीकाकी प्रशस्तिमे अपना सर्घ पंचस्तूपान्वय बतलाया है──

अञ्जव्जणंदिसिस्सेणुज्जवकम्मस्स चंद्रसेणस्स । तहणजुवेण पंचरथहण्णयभाणुणा मुणिणा ॥ ४ ॥

अर्थात् आर्थे आर्थनिन्दिके जिथ्य, चन्द्रसंनके प्रशिष्य और पंचस्तूपान्वयके सूर्ये शिरसेनस्वामीने।

हन उद्धरणोसि स्पष्ट है कि पंचस्तूपान्वय और सेनान्वय एक हैं। है और श्रुताबतारमे जो 'अन्ये

जग्रः' कहकर दूसरा मत दिया गया है कि पचस्त्त्योसे आनेवालोको सेन संज्ञा है। गई, सो ठीक

ही है। पचास्त्पपान्वयी मुनियोने ही सेन सज्ञा घारण की थी, जो आगे चलकर प्रधान बन गई और
भगवजिनसेनके शिष्य गुणगदाचार्यन अपने चलपा उत्तरपुराणमें केवल उसीका उन्लेख करना आवश्यक
समज्ञा, पंचस्त्यान्वयका जिक भी न किया।

<sup>+</sup> जिनसेनस्वामी अविद्धकर्ण थे, इसका भाव यह है कि कर्णवेष-संस्कार होनेके पहले ही — बहुत ही थोडी अवस्थामें — उन्होंने वीक्षा ले ली थी।

२—राष्ट्रकृटनरेश द्वितीय प्रभूतवर्षका एक दानएव शक संवत् ७३५ का लिखा हुआ इंडियन एण्टिकंबरी (१२।१३-१६) में प्रकाशित हुआ है, जिसमे मान्यपुरके शिलाप्राम नामक जिन-मन्दिरको जालमगल प्राम दान किया गया है। उसका निम्लिखित अंश देखिए—

".... श्रीवापनीयतन्दिसं पर्युतागवृक्षम् लगणे श्रीकार्याचायन्त्रये बहुष्याचार्यव्यक्ति । स्वान्तेषु व्रवसितिग्राप्तिगृत्युनिकृत्व्वनित्तवरणकुर्वाक्ष्याचार्याणामासीत् (१) तस्यान्तेषासी समुप्तवजनपरिश्रमाक्षारः स्वदानमेवर्णितसमस्तिषद्धनानेश्रनितमस्तेषयः विजयकीर्ति नाम पुनिप्रमुद्धसूत् । अर्कमीर्तिरिति स्थातियातन्त्र-पुनिसस्ताः ।

तस्य शिष्यत्वमायाता नायाता वशमनसाम् ॥

तस्मै मुनिवराय......दत्तवान्......

इसके 'श्रीयापनीय-मन्दिसंघ-गुंनागबृक्षमुळगंण' पदपर विशेष विचार करनेकी आवस्य-कता है । भ्रुतावतारमे खल्डकेसरहमम्ळेम आनेवाले मुनियोंका उद्धेल है । खण्डकेसर और पुंनाग पर्यायवाची शब्द हैं, अतएव खण्डकेसरहमम्ळ और पुंनागबृक्षमूळका एक ही अर्थ होगा । जिस तरह बीरसेन और जिनसेन पंचस्त्रगान्वयके आचार्य ये, उसी प्रकार पूर्वीक दानप्रवाले विजयक्रीतिं और अर्ककीर्ति आचार्य पुनागब्क्षमुळान्वयके ये और जिस तरह बीरसेन जिनसेनको सेनसंघ-पंचस्त्रपान्वय या सेनसंघ-पंचस्तप्राण कहा जा सकता है, उसी तरह विजयकीर्ति-अर्ककीर्तिकी नन्दिसंघ-पुंनागवृक्ष-मुख्याणका खिखा है।

३-प्रध्वीकोङ्गीण महाराजके दानपत्रके निम्नलिखित अंशको पहिए--

"..... श्रीमूळमूळ्कारणाभिनीन्दतनिन्दसंवान्त्रय-एरिगिनुनीन्नि गणे मूळिकळ्गच्छे स्वच्छतर-गुणिकरणतिप्रहादितमकळ्ळोकअन्द्र इवापरअन्द्रतनिद्ताम गुरुरासीन् । तस्य शिष्यः समस्तवि-बुधळोकपिररक्षणक्षमात्मश्चलिः परमेश्वरळाळनीयमहिमा कुमारवर्दाहतीयः कुमारनिन्दनामा मुनिपति-रभवन् । तस्यान्त्रवासी समीधगतसकळलक्षाध्यसपितवुधसार्थसंपर्त्तपादितकीतिः कीर्विनन्याचार्यो नाम महामुनिः समन्ति । तस्य प्रियशिष्यः शिष्यजनकमळाकरम्बोधजनकः मिथ्याक्षानसंततसनु-तससन्मानाक्तव (१) महर्भेव्योमावभागनभास्करो विमळचन्द्राचार्यः समुद्रपदि । तस्य महर्भे-धर्मोपदेशनया....."

इसका 'श्रीमृत्यमुख्शरणाभिनन्दितनन्दिसंघान्यय-' पद स्पष्ट नहीं होता है । यह पाठ हमने निर्णयसागर प्रेसकी प्राचीन रुखमालाकी पहली जिल्दसेश्च उद्भुत किया है। जान पडता है कि दानपत्रके पढनेबाले या कापी करनेबालेने भूलसे 'गण' को 'शरण' लिख दिया है। 'श्रीमृत्यमूलगणामिनन्दितनन्दि-

<sup>\*</sup> वृष्ठ ५५-५९

संघान्वय' होना चाहिए। 'पुनागबृक्षमूलगण' से हैं। भिल्ता जुलता यह कोई 'श्रीमूल्यूलगण' है। पुन्नाग, के समान श्रीमूल नामका है। कोई वृक्ष होना चाहिए, जिसके मूलसे आनेवाले मुनिसमूहको यह नाम दिया गया होगा। संस्कृत कोशोंमें यह शब्द नहीं मिला। संभव है यह एरानी कनड़ी भावाका कोई सब्द हो और इसका अर्थ शास्त्रिल या अशोक हो, जिन वृक्षीके मूलसे आनेवाले मुनियाँका श्रुतावतार-में जल्ला है।

श्रुतावतारके अनुसार खण्डकेसरहुम्मृष्टसं आनेवालोको सिंह चन्द्र या भद्र संझा दो गई यो, परन्तु पुंनागनुक्ष-मूल्यगणेक पूर्वोक्त नामोके अन्तमं 'कीर्ति' है, तथा श्रीमृष्ट-मूल्यगणेक उक्त आचा-योंके नाम नन्यन्त तथा चन्द्रान्त है जो श्रुतावतारक अनुसार नहीं है, सो इसके विषयमें हम पहले ही कह चुके हैं कि एक तो यह संझानिर्माण उपपत्तिपृथक समझमे हैं। नहीं आता है, दूसरे और बहुतसी परम्पराओंके नामोंमें इन संझाओका व्यतिक्रम मी देखा जाता है। उदाहरणके लिए पंचरतृपान्यवका ही ले लीजिए। श्रुतावतारके कथनानुसार इस अन्ययंक तमाम मुनि सेन और भद्र अथवा मत विशेषके अनुसार केवल सेनसङ्गान्त होने चाहिए थे; परन्तु हम देखते हैं कि बीरसेनके दादागुरु आर्थनन्दिक और जिन्नस्तिक सम्मा प्रकार श्रुताविन्तिकों और जिन्नस्तिक सम्मा स्त्रान्त होने चाहिए थे; परन्तु हम देखते हैं कि बीरसेनके दादागुरु आर्थनन्दिक और जिन्नसेनके समर्भा दशरप गुरुके नामोंमें य सझा नहीं है। इसी प्रकार श्रुवायुक्तनोंलाके १८९ वें शिलालेखंस पंचस्तृपान्वयके 'वृषभनन्दि' नामक एक आचार्यका उद्घेख हे क्ष और उक्त शिखालेख शक संवत् ५७२ के लगभगका है। यह नाम भी आर्यनन्दिके ही समान है। अन्य देवसघ आदिके मुनि-योंके नामोंमे भी विसी एक नियमवा पालन नहीं किया गया है। इस लिए युनागवृक्षम्लान्वयके नामोंके अन्तमे कीर्ति और श्रीमृत्यमृत्याणके नामों के अन्तमे नन्दि या चन्द्र रहनेमे हमे आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

श्रुतावतारके अनुसार गुहाओमेर आनेवाले मुनि नन्दि सङ्गामे युक्त किये गये थे, तब पुनागवृक्ष-मूलान्वयके और श्रीसूटम्लगणके साथ नन्दिसघका सम्बन्ध कुळ समझमे नहीं आता है। इस विषयमे यहीं कहा जा सकता है कि वास्तवमें हमारे पास ऐसा कोई साधन ही नहीं है जिससे इस प्राचीन सुनि-परम्पराके विषयमें कोई अधिकारयक्त कैमला दिया जा सके।

## द्राविडसंघ नन्दिसंघका भेद है

पार्श्वनाथचरितके कत्ती सुप्रमिद्ध तार्किक वादिराजसृरि द्राविडसधकी अरुङ्गल शाखाके आचार्य

<sup>\*</sup> ममा( पञ्च ? )स्तूपान्व...स कले...गद्गुरुः । ख्यातो वृषभनन्दीति तपोक्कानाव्धिपारगः ॥

थे और यह द्राविडसघ या द्रमिलसंघ + निन्दसंघका एक भेद या जैसा कि नगर ताल्लुकेके २९ वें शिलालेखके इस पचसे माट्रम होता है—

श्रीमद्द्रमिळसंघेऽस्मिन्नन्दिसंघेऽस्त्यरङ्गळः । अन्वयो भाति योऽशेषशास्त्रवाराशिपारगः॥

श्रवणवेन्गोलके ५९३ वें कनड़ी शिलालेखमे श्रीपाल्टेवको भी नन्दिसंघके द्रमिलगणके आर्कगलान्ययका बतलाया है —

> "आकुछतिस्रकङ्गे गुरुकुस्रमाद् श्रीमद्द्रमिरुगणद्— नदिसंघदरुङ्गछान्वयदाचार्यावस्थियन्तेन्दोडे ।"

अर्थात् श्रीपालदेव नन्दि-संघ-द्रमिलगणके अरुंगलान्ययमें हुए । परन्तु स्वय वादिराजसरिने पार्श्वनाथचरितमे अपनी गुरुपरम्परा बतलते हुए केवल नन्दि—

परन्तु स्वय वादिराजसृरिने पार्श्वनाथचरितमे अपनी गुरुपरम्परा बतलाते हुए केवल निन्दि-संघका उल्लेख किया है—इविडसंघका नहीं——

<sup>+</sup> द्रमित द्रविद्का ही पर्यायवाची शब्द है । स्वर्गीय डॉ० माण्डारकरने अपने 'हिस्ट्री आफ दि डेक्कन' में इसका उल्लेस किया है । (देखो उक्त ग्रन्थका मराठी अनुवाद पृष्ठ १६९)

श्रीजैनसारस्वतपुण्यतीर्थनित्यावगाहामल्बुद्धिसत्त्वै: । प्रसिद्धभागी मुनिपुंगवेन्द्रै: श्रीनीन्दमंघोऽस्ति निवर्हितांह: ॥

इससे ऐसा जान पड़ता है कि जिस तरह वीरसेन-जिनसेनस्वामी पचस्तपान्वयों थे, फिर भी गुणभद स्वामीने उनका केवल सेनसचका कहकर उल्लेख किया है, उसी प्रकार द्रविडसंघके होने पर भी बादिराजसीरने अपनेको नित्सचका बतलाया है-द्रविडसंघकी अपेक्षा नित्सचको प्रधानत्र हो है। समय है कि पुंना-लुक्षमुलगणका जिस तरह एक भेद यापनीय-नित्सघ था, उसी प्रकार द्रसरा भेद द्रविडिश-नित्संघ भी हो।

हतिहासङ्गण्यक जानते हैं कि यापनीय और द्वविड्संध दोनोको पांच जैनाभासीमे गिनाया है— गोपुष्टिककः इचेतवासा द्वाविड्री यापनीयकः । जिःपुष्टिककोति पंचैत जैनाभासाः प्रकीतिताः ॥ १० ॥

---नीतिसार अर्थात् गोपुष्टिकक (काष्टासंघी), श्वेताम्बर, द्वाविड्संघी, यापनीय और निःपिष्छ (माधुरै-

१ काष्टासंघकी पद्मावलीमें माधुरसंघको काष्टासंघका ही एक गच्छ माना है । इसके सिवाय काष्टासंघके बागढ़, ठाट-बागढ़ और नन्दितट नामके तीन गच्छ और भी हैं, जो देशभेद्रजन्य हैं।

#### संधी ) ये पांच जैनाभास बतलाये गये है ।

#### पुनाटसंघ भी नन्दिसंघकी शाखा

अपने पिछले कई लेखोंने भैने यह अनुमान किया या कि पुत्राटसंघ द्राविडसंघका ही नामान्तर होगा \* क्योंकि पुत्राट कर्नाट या कर्नाटक देशको कहते हैं और द्रीमेल या द्रविड उससे लगे इए देशको; परन्तु अब ऐसा जान पडता है कि गन्दिसंघको देशमेदके कारण बनी हुई एक शाखा द्रविड-संघ थी, उसी प्रकार पुत्राटसंघ भी रही होगी जिसमें हरिवशपुराणके कर्त्ता जिनसेन हुए है।

पुनाट शब्दका एक अर्थ पुनाग या नागकेसर वृक्ष भी होता है × । कर्नाटक प्रान्तमें इस समय भी नागकेसर कसरतसे होती है और जान पडता है, इन्हीं वृक्षोंकी बहुखताके कारण उक्त देशका नाम पुनाट प्रसिद्ध हुआ होगा। इसपरसं यदि हम यह अनुमान करें कि पूर्वकालीन पुनागकृक्ष-

<sup>\*</sup> देलो जैनहितेषी भाग १३ अंक ५-६ में 'दर्शनसारविवेचना ' शीर्षक लेख और जैनहितेषी भाग १४ अंक ४-५ में 'वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय' शीर्षक लेख ।

<sup>×</sup> देलो प्रो० एउ० आर० वैद्य, बी० ए०, एटएठ० बी७ की 'दि स्टेण्डर्ड-संसङ्कत-इंग्टिक् डिक्शनरी' युष्ट ४४१।

मूलाण हो आंगे चलकर सिक्षित पुत्राटसघ नाममे परिणत हो गया होगा, तो कुछ अनुचित न होगा और एमी दर्शामे यापनीय, द्राविद और पुत्राट ये तीनो सघ एक ही हक्षमूलके तीन स्कन्य समन्ने जाने चाहिए ।

इन संघोंका जैनाभामत्व

अब रही, इनके जैनाभास कहलाये जानेकी बात । सो हमारी समझमे पुत्रागबुक्षमूळान्वय या नन्दिसवमुक्त होनेपर भी इनमे जैनाभासल हो सकता है । जिस प्रकार वर्तमान महारकोको हम शिथि-लाचारी अष्ट या जेनाभास कहते हैं, यथि ये भी अपनेको नन्दिसब बलाकाराण और कुन्दुन्दा-चार्थान्वयमुक्त बतलाते हैं, उसी प्रकार दर्शनसारके कत्ती देवसेन द्रविबसय यापनीयसब आदिके सुनियोके

आचार देखकर उन्हें जैनाभास कह सकते ह । इस विषयकी हमने अपने 'वनवासियों और चैत्यवासियोंके सम्प्रदाय' शर्षिक लेखमें विस्तृत चर्चा की है। सक्षेपमे यह वहा जा सकता है कि इन संबंकि साधु महन्तो या भद्दारकोंक हॅगपर मटो और मन्दिरोंमे रहने लंगे थे, राजसभाओं में आने जाने लंगे थे, इनके मन्दिरोंको जागीरे लंगी हुई थीं जिनका ये प्रबन्ध करते थे और तिल्लुपमात्र परिष्ठह न रखनेके आदर्शसे नीचे गिर गये थे।

भड़ाकलकदेवके न्यायत्रिनिश्चयपर-वादिराजमरिकी एक टीका है जो 'न्यायत्रिनिश्चयविवरण'

या 'न्यायविनिश्चय-तारार्यावबोतिनी व्याख्यानरतमाला' कहलाती है । इसके अन्तर्मे टीकाकार अपना परिचय इस प्रकार देते हैं—

> श्रीमस्सिहमहीपवेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति— स्तर्कन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः । शिष्यः श्रीमतिसागरस्य, विदुषां पत्यु,स्तपः श्रीभृतां

भेतुंः, सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः । स्याद्वादविद्यापति वादिराजसूरिका उपनाम है । वे सिंहमहीपति अर्थात् चालुक्यवशीय नेरेश जयसिंहको समाके प्रस्यात बादो थे, तर्कस्यायके अध्यकारको भूगानेवाले उदयाचल, सरस्वतीके

जभावस्था राज्ञान अरुवार्त थाय ५ राक्ष्याज्ञाच्या जन्यनारमा नामाच्याच्याच्याच्याच्या संबद्ध, श्रीनिधि, मितिसारसे राच्या विद्यानीके पति, तरिस्वयोके मत्ती और सिंहपुरेश्वर अर्थात् सिंहपुर नामक स्थानके राजा थे। यह स्थान उन्हें जागीरके तौरधर मिटा डुआ होगा। ब

इन्हीं वादिराजसृत्नि अपने दादागुरु श्रीपाञ्देवको भी 'सिंहपुरैकसुख्य' या 'सिंहपुराधीश' कहा है —

सूरि: स्वयं सिंहपुरैकमुख्यः

श्रीपाछदेवा नयवर्त्मशाली । —पार्श्वनाथचरित

आयहोलींक जैनमंदिरकी प्रसिद्ध प्रशस्ति \* शक संवत् ५५६ की लिखी हुई है । यह महाकवि कालिदास और भारविकी समता करनेवाउं + रविकीर्तिकी रचना है। उसमे वे लिखते है-

प्रशस्तेर्वसतेश्वास्या जिनस्य त्रिजगद्ररोः। कत्ती कारियता चापि रिवकीर्तिः कृती स्वयम् ॥

अर्थात् इस प्रशस्ति ( शिलालेख ) और त्रिजगदगुरु जिनदेवकी वसति ( मन्दिर ) का कर्त्ता और कार्गयता (बनवानेवाला) स्वय रविकीर्ति है।

प्रशस्तिमे यह नहीं लिखा है कि रविकीर्ति किस सचके आचार्य थे; परन्तु संभवतः वे द्रविड सघके ही होंगे । क्योंकि देवसेनसूरिने द्रविड संघके उप्तादक वजनिदके विषयमे लिखा है कि उसने वसति ( मन्दिर ) आदि बनवाकर प्रचुर पापका संग्रह किया × । रविकीर्तिने भी उक्त मन्दिर निर्माण

णामेण वजनंदी पाइडवेदी महासत्ती ॥ २४ ॥

<sup>\*</sup> यह प्रशस्ति इंडियन एण्टिक्वरी जिल्द ५. एष्ट ६७-७१ और 'प्राचीनलेखमाला' भाग १. पू. ७०-७२ में मुद्रित हो चुकी है।

<sup>+</sup> स विजयता रविकीर्तिः कविताश्चितकालिदासभागविकीर्तिः ।

<sup>×</sup> सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुट्टो ।

कराया है, अतएव वे एक प्रकारसे मठाधीश थे और उनके मन्प्रदायमें मन्दिर आदि बनवाना जायज था। जब बजनन्दि पुज्यपाद या देवनन्दिक किराय थे और देवनन्दि नन्दिसध्के आचार्य मिने जाते है, तब यदि द्राविहसक्के आचार्य बादिराज अपना गुरुपरम्पराको नन्दिसध्का बतलाने हैं, तो ठीक है। शक्सर्य नहीं, जो पुजाटसंघ मी द्राविहसक्ष्मी तरह निद्धाक्षकी है। एक शाखा हो। हिंग्वशपुराणके कस्तीन पूर्वेक्त हाविहसक्ष्मी उत्तर वुम्मन्दिश रही निम्नलिखित शब्दोप की है—

वज्रसूरेविंवारिण्य सहेत्वोर्वन्धमोक्षयो । प्रमाणं धर्मशास्त्राणां प्रवक्तृणामिनोक्तयः ॥ ३२ ॥

—हरिवश, प्रथम सर्ग

अर्थात् बजाचार्यकी संहेतुक बन्धमेक्षसम्बन्धी विचारणार्थे धर्मशास्त्रोक प्रवक्ता गणधरींकी उक्तियोके समान प्रमाणभूता हैं । अवश्य यं बज़स्रीर बज़नन्दि ही है, क्योंकि दैवनन्दि (पूज्यपाद) के बाद ही इनका स्मरण किया गया है।

> कच्छं खेस वसिंह वाणिष्जं कारिऊण जीवंतो । ण्हेतो सीयलनीरे पावं पउरं स संजेदि ॥ २७ ॥ —-दर्शनस

इससे प्रतीत होता है कि देवसेनकी दृष्टिमें जो सब जैनाभास था, वह हृिविशपुराणके कर्ता-की दृष्टिमें पूज्य था और इस कारण हम पुनाटसवर्का भी द्राविडसंघकी ही कोटिका समझ सकते हैं। गंगवशीय नरेश सख्यवाक कोङ्गाणवर्माक राज्यकालका नवमी शताब्दिका एक शिखादेख है \*

जिसमे एरेयप्पा नामक किसी राजपुरुवने कुमारसेन भद्दारकको जिनेन्द्रभवनके छिए एक ग्राम दान किया है। कुमारसेन किस सघके थे, यह उक्त लेखमें नहीं लिखा, परंतु संभवतः वे पुमाटसघ या द्राविड्संघके ही होगे, जिन संघोमे प्रामादि दान प्रहण करनेकी परिपाटी थी और इसलिए जिनकी गणना जैना-भारोंने हो सकती है।

प्रयत्न करनेसे इस प्रकारके और भी अनेक प्रमाण मिल सकते हैं।

हरिवंत्रपुराणकी रचना वर्द्धमानपुरके ननराजवसति नामके पार्श्वनाथ-मन्दिरमें रहकर की गई था। इससे भी माइम होता है कि पुनाटसचके मुनि जनमन्दिरोमे रहते थे, अर्थात् चैस्थवासी थे और इसलिए भी उन्हें देवसेनसिरिके इन्दोंमें जैनाभास कहा जा सकता है।

शार इसाल्प् मा उन्ह दनसनस्तिक शन्दाम जनामास कहा जा सकता है। हरिबंशपुराणेक कर्त्ता जिनसेनस्तिने और किसी ग्रन्थकी रचना की या नहीं, यह नहीं

हारवरापुराणक कता। जिनसानसूरन आर किसा अन्यका रचना का या नहां, यह नह

<sup>\*</sup> एपिग्राफिआ कर्नाटिकाकी दूसरी जिल्दका १४८ वॉ लेख ।

माख्म । अन्य विद्वानोकी रचनाओ और रेखोमें भी इसका कोई उछेख देखनेमें नहीं आया । उनके जीवनके सम्बन्धमें भी हमें इसके सिवाय और कुछ विदित नहीं है कि वे पुनाटसंघके आचार्य ये, उनके गुरुका नाम कीर्तिषण या और बर्द्धमाननगरके नन्तराजवसित नामके जैनमन्दिरमें रहकर उन्होंने शक संवन् ७०५ (विक्रम संवन् ८४०) में यह प्रन्य समास किया या।

इच्छा थी कि इस प्रन्यको अन्तरङ्ग बानोपर भी कुछ प्रकाश डाला जाय-यह बतलाया जाय कि प्राचीन जैनधर्मके अनुयायी कितने उदार थे, उस समयकी सामाजिक व्यवस्था कितनी सुधरी हुई थी, विवाह कितनी प्रांत अवस्थामे होने थे, वर चुननेके लिए कन्यायें कितनी स्वतन्त्र थी, माहाण-क्षत्रिय-वैदयों कित प्रकार प्ररस्पर विवाह सम्बन्ध होते थे और धर्मका हार किस प्रकार पुण्यासाओं के समान पापियों और व्यिनचारियोंके लिए भी खुला हुआ था; परन्तु समयके आवासे यह न हो सका । यदि वन सका, तो एक स्वतन्त्र लेखके हार। इस इच्छाकी पूर्ति की जायगी। तबतक इस प्रस्थके विद्वार पाठकों से प्रार्थना है कि स्वाच्याय करते समय वे स्वयं इन बातोपर विचार करें और जनसाधारणमें जो इस विषयका अज्ञान फैल रहा है, उसे जैसे बने तैसे दूर करके जैनधर्मकी बास्तविक प्रमावना करनेका

पुण्य सम्पादन करे।

#### ग्रन्थ-ग्रद्धणके विषयमें

सुप्रसिद्ध प्रत्योद्धारक पं० पन्नालाल्जी बाकलीबाल्जे कलकत्तेको जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाको ओरसे इस प्रत्यको प्रकाशित करनेका निश्चय किया था और प्रारंभके चार फार्म मुदित भी करा लिये थे; परन्तु कुछ अञ्चात कारणोसे उन्हें सुद्धण-कार्य रोक देना पड़ा। इधर ८-१० वर्ष बीत जानेपर भी जब वहाँसे प्रकाशित होनेकी आशा नहीं रहीं, तब मैंने माणिकचन्द्र-मन्यमालाके द्वारा इस कार्यको सम्पन्न करनेका विचार किया और रोश प्रारंगापर 'गुरुजी'ने छेप हुए फार्म और रोष सम्पूर्ण 'प्रेस-कार्षा' भेज दी। मुख्यतः उक्त चार फार्मों और रोष व वर्षा परसे हैं। यह प्रन्य छपाया गया है। इस कार्यका किया गया है। यह मालूम न हो सका कि संस्थाके पण्डितीन उक्त प्रेस-कार्य किस मूल प्रतिके आधारसे की थी।

स्व—यह प्रति 'वैशाखकृष्णत्रयोदस्यां चंद्रवासरे संवत् १९७१' की लिखी हुई है और प्रायः शुद्ध है । जैनिमत्रमंडल देहलीके उत्साही कार्यकर्त्ता बाबू पन्नालालजीकी कृपासे यह हर्ने प्राप्त हुई थी।

.... ग—यह प्रति अधूरी है। इसमें शुरूसे दस्रवें सर्गके ७२ वें स्त्रोक तकके और फिर २३ वें सर्गके ३८ वें सर्गके ४७ वें क्षोकसे ३८ वें सर्गके ४४ वें क्षोकतकके ही पत्र हैं । यह माळूम न हो सका कि इसे कब और किस लेखकने लिखा था। परन्तु प्रति हालको ही लिखी हुई माळूम होती है । इन तीनों प्रतियोंकी सहायतासे साहित्यरल एं० दरवारीखाल्जीने इस प्रत्यका संशोधन

सम्पादन किया है । प्रसेक सर्गकी विस्तृत विषयस्ची भी आपने तैयार कर दी है, जो हुँद सीज

करनेनाओंके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

पषपुराण जैसे विशाल प्रत्यको प्रकाशित करनेके नाद ही इस बृहद्भन्यका जीर्णोद्धार करना

इस प्रन्यमालाकी शक्तिसे बाहर होता, यदि उस्मनावादके सुप्रसिद्ध वकील और जिनवाणीमक श्रीयुत

नेमीचन्द्रजी बालचन्द्रजी ठीक समयपर ७००) सात सी रूपयोकी सहायता ने देते। आप इसके पहेले

नमाचन्द्रजा बालचन्द्रजा ठाक समयपर ७००) सीत सी रूपयाका सहायता न दत । जाप इसक परू भी मन्द्रमाशाको कई बार सहायता दे चुके हैं । इस दानके छिए ग्रन्थमालाकी प्रबन्धसमिति भापकी विरक्तात रहेगी। पाठक जानते होंगे कि इस ग्रन्थप्रकाशिनी संस्थाके पास बहुत ही कम पुँजी हैं। अब तक

लगमग १५ हजार रुपया हां इसे समाजकी ओरसे मिला होगा और वह भी अश्तक प्रकाशित हुए १२ प्रत्योमें लग जुका है । संस्कृत-प्राकृत प्रत्योंकी विक्री इतनी कम होती है कि यदि हम पूर्यप्रकाशित

प्रन्योकी विकास है। प्रन्यमालाका आगामी कार्य चलाना चाहे, तो अब वर्ष भरमे मुस्किल्से एक दो छोटे छोटे प्रन्य ही प्रकाशित हो सकेंगे, जिनसे किसी प्रकार सम्तोष नहीं हो सकता है। हमारे सामने स्याह्मदिखापित वादिराजस्रिका न्याय-विनिक्षयालंकार, प्रभाचन्द्राचार्यका न्यायकुमुदचन्द्रोदय, अनन्तवीर्यकी सिद्धिवि-निक्षय-टीका, हरिबेणका बृहस्क्रयाकोश आदि अनेक बड़े बड़े अल्प्य और आतिशय महस्वपूर्ण प्रन्य प्रकाशित करनेके लिए रक्खे हुए हैं और इन चारोकी तो अधूरी प्रेस-कापियों तक हमने तैयार करा ली हैं; परन्तु अनके अभावसे इन्हे प्रकाशित नहीं कर सकते । क्या हम आशा करें कि घर्मके नामसे प्रतिवर्ष लाखी रुपया खर्च करनेवाल जैनसमाज इस ओर प्यान देगा और अपने पूर्वजेंकी बहुमूल्य कृतियोंको संसारके विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित करनेका श्रेय प्राप्त करेगा ।

अन्तर्भे यह कह देना अनुचित न होगा कि इस प्रत्यमालाने योडीसी पूँजीसे जितने अधिक और महस्वपूर्ण प्रत्योका उद्धार किया है, उतना और किसी भी सस्थाने नहीं किया और इसल्रिए यह सहायता पानेकी सबसे अधिक अधिकारिणी है।

घाटकोपर, बम्बई । निवेदक— २१-१०-३० नापूराम प्रेमी

## हरिवंशपुराणस्य विषयसूची ।

| विषय                              | <b>पृ</b> ष्ठाः | श्लोकाः | विषय                      | ggi: | श्लोकाः |
|-----------------------------------|-----------------|---------|---------------------------|------|---------|
| प्रथमः सर्गः                      | 8               |         | वीरस्य कैवस्य             | १७   | 48      |
| मङ्गलाचरणम्                       | 8               | 8       | मौनविहारः                 | १७   | 48      |
| पूर्वाचार्थस्मरणम्                | \$              | 28      | इन्द्रभूत्यादीनाम् दीक्षा | १७   | 80      |
| सञ्जनदुर्जनवर्णनम्                | ٩               | ४२      | समवसृतिः                  | 96   | ७२      |
| ग्रन्थोद्देशः तत्परंपरागतत्त्वञ्च | ч               | 88      | वीरस्योपदेशः तत्फलं च     | 28   | 90      |
| द्वितीयः सर्गः                    | १२              |         | वृतीयः सर्गः              | 28   |         |
| विदेहदेशवर्णनम्                   | <b>१</b> २      | 8       | वीरस्य विहारदेशाः         | २४   | 8       |
| सिद्धार्थवृपवर्णनम्               | \$3             | 8.9     | आर्हत्यातिशयाः            | २५   | ٩       |
| प्रियकारिणी वर्णनम्               | \$ 8            | 14      | गणधरनामानि                | २७   | 88      |
| वीरस्य गर्मावतरणम्                | 8.8             | 19      | <b>मुन्यादिसंख्या</b>     | १८   | 84      |
| वीरस्य जन्माभिषेक:                | 8.8             | २५      | राजगृहवर्णनम्             | २८   | 48      |
| बीरस्य जिनदीक्षा                  | 18              | 88      | श्रीरस्य तस्वोपदेशः       | 25   | 44      |
|                                   |                 |         |                           |      |         |

तज हरिवंशीयमनेः कैवल्यम्

**होक्**वर्णनम्

अधोलोक वर्णन म

नारकाणां स्थितिः

नरकमृतिकागंधः

नारकाणां लेज्याः

तत्र उष्गादिवेदना

नारकोत्पत्तिस्थानानि

आगामितीर्थकृतामुपसर्गाहतिः

नरकेषुत्पत्तिस्तत्कारणानि च

नारकदःखानि

नारकाणां तनृत्सेधः

नारकाणां अवधेविषयः

श्रेणिकस्य हरिवंशविषयकप्रश्नः

चतुर्थः सर्गः

|    | •   | •         |
|----|-----|-----------|
| ३८ | १८१ | नरकेषु ।  |
| ३९ | १९२ |           |
| 80 |     | तिर्यग्हो |
| 80 | 8   | 2.0       |
| 83 | 83  | ज्योति:   |
| ५९ | २५० | ज्योतिदे  |
| ६३ | २९५ | ं ज्योति  |
| ६६ | 380 | तद्वर्णः  |
| ६६ | ३४२ | तद्भ्रमणं |

६७ \$83

80

86

88 300

६९ 308

380 80

344

तत्त्रासादवर्णः

देवेषपपादः

तत्र लेड्याः

कस्य विस्तृतवर्णनम् 90 षष्ठ: सर्गः १२९ पटलवर्णनम् 829 (वायुः \$ 30 र्वेमानपरिमाणं 059 059 959 तद्भमणं द्वीपादिषु तद्विमानसंख्या 848 स्वर्गलोकवर्णनम् १३२ सौधर्मादिविमानसंख्या परिमाणं च \$\$\$ 580

गरयागतिकथनं 48 पंचमः सर्गः

ċ Şο

१५

24

२६

79

44

९७

230

259 \$0\$

259 206

४७४

#### (88)

| अवधिविषयः                    | १३८ | 888        | नाभिपत्नीवर्णनस्              | 146           | Ę   |
|------------------------------|-----|------------|-------------------------------|---------------|-----|
| देवीनामुस्पत्तिस्थानानि      | 128 | 888        | ऋषभावतारवर्णनम्               | 140           | 80  |
| अष्टमी प्रथिवी               | १३९ | 920        | ऋषभजन्मवर्णनम्                | 148           | 808 |
| मुक्तजीववर्णनम्              | 880 | 8 7 8      | नवमः सर्गः                    | - 9 19 04     |     |
| सप्तमः सर्गः                 | 888 |            | ऋषभस्य बाल्यावस्थावर्णनम्     | १७५           | 8   |
| अजीवद्रच्यवर्णनम्            | 888 | 8          | नंदासुनंदायुवस्योर्विवाहः     | १७६           | 16  |
| निश्चयकालास्तित्वं           | 188 | 6          | भरतादिपु <b>त्रवर्णनम्</b>    | १७६           | 2 8 |
| व्यवहारकारुः तद्भेदपरिमाणश्च | १४२ | <b>૧</b> ૬ | ऋषमस्य कर्मभूमिप्रवर्तनम्     | <b>গু ও</b> ও | १५  |
| पुद्गलनिकपणम्                | 888 | 32         | ऋषभस्य वैराग्यं               | 300           | ४७  |
| <b>अङ्गालपस्यादिषमाणम्</b>   | 88X | 30         | चतुःसहस्रनृपाणाम् तपोत्रष्टता | १८२           | 800 |
| भोगभूमिनिरूपणम्              | १४६ | ÉS         | मुनिवेषेण अष्टाचारनिषेष:      | 963           | 883 |
| तत्रोत्पनिकारणम्             | १४९ | १०६        | नमिविनमयोः श्रेणीराज्यलाभः    | १८५           | 196 |
| <b>कु</b> रुकरनिरूपणम्       | 848 | ? ? ?      | ऋषभस्य आहारार्थगमनम्          | १८५           | 844 |
| अष्टमः सर्गः                 | Eqq |            | वण्मासानन्तरं आहारलामः        | 850           | 846 |
| नाभिवर्णनम्                  | 144 | ţ          | भगवतः कैवल्यं                 | 181           | 804 |

(82)

| सुतकसमयेऽपि भरतस्य जिनपूजा | १९१ | २१३ | डादशः सर्गः                                        | २१७   |              |
|----------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| नरनारीणाम् जिनदीक्षा       | 898 | २१५ | पूर्वमप्राप्तत्र सत्वानामनादिमिथ्याहष्टीः          | गम्   |              |
| दुशमः सर्गः                | १९२ |     | जिनदीक्षा                                          | २१७   | R            |
| धर्मोपदेशः                 | १९२ | 9   | जयसुरुोचनयोर्वर्णनम्<br>भगवतो गणधराद्वीनाम् नामानि | २१८   | 6            |
| श्रुतनिरूपणम्              | 663 | 88  | संख्या च                                           | २२१   | 48           |
| एकादशः सर्गः               | २०६ |     | भगवतो निर्वाणम्                                    | રરપ્ર | 60           |
| भरतस्य षट्खंडविजयः         | २०६ | ?   | त्रयोद्शः सर्गः                                    | २२५   |              |
| दिग्विजयदेशनामानि          | २११ | ६४  | भरतस्य प्रावज्यम्                                  | २२५   |              |
| <b>भरतबाहुब</b> लियुद्धः   | २१२ | ৩৩  | भरतस्य वंशपरम्परा                                  | २२५   | Q            |
| बाहुबलिनो वैराग्यं         | २१३ | 58  | बाहुबलिनः वंशपरम्परा                               | २२६   | <b>દૃ</b> લ્ |
| भरतस्य साम्राज्योपभोगः     | २१४ | 803 | विद्याधरवेशपरम्परा                                 | २२६   | २०           |
| चतुर्थवर्णरचना             | २१४ | 964 | चतुर्दशः सर्गः                                     | २२८   |              |
| नवनिभयः                    | २१४ | 380 | वत्सदेशकौशाम्बीवर्णनम्                             | २२८   | 1            |
| भरतस्य परिजनादयः           | २१६ | १२४ | सुमुख नृपवर्णनम्                                   | 223   | 8            |

|                                 |       | ( 8 | ٠,                              |                |  |
|---------------------------------|-------|-----|---------------------------------|----------------|--|
| वसन्तकीडावर्णनम्                | २२९   | 11  | तयोः हरिनामकपुत्रोत्पत्तिः      | <i>&gt; ૪૬</i> |  |
| सुमुखस्य परस्त्रीमोहः           | २३१   | 33  | तस्माद्धरिवंशोत्पात्तः          | २४६            |  |
| सुमुखवनमालाव्यभिचारः            | 234   | ९५  | वोडशः सर्गः                     | 286            |  |
| पंचवशः सर्गः                    | २३७   |     | मुनिसुवतस्य कल्याणकादीनि        | २४८            |  |
| वनमाळायाः राजगृहे वासः महिषीत्व | अ २२७ | 3   | सप्तद्शः सर्थः                  | २६०            |  |
| वरधर्ममुनेरागमनम्               | २३८   | Ę   | हरिवंशे सुवतन्तृपः              | २३०            |  |
| सुमुखस्य वनमालया सह मुनये       |       |     | सुवतपुत्रदक्षस्य कन्योत्पत्तिः  | २६१            |  |
| आहारदानं                        | २३९   | 80  | दक्षकन्यायाः योवनवर्णनम्        | २६ १           |  |
| आहारवानेन पुण्यबन्धः            | २३९   | १३  | स्वकन्यायामपि दक्षस्य कामातुरता | 268            |  |
| उभयोः सहमरणम् खेचरताप्राप्तिश्च | २४०   | 86  | वचनच्छकेन प्रजाया अनुमतिः       | २६१            |  |
| यौवने तयोर्बिबाहः               | २४२   | ३३  | स्वकन्यया सह वृक्षस्य विवाहः    | २६ 🎖           |  |
| वीरकश्रेष्ठिनः प्रियाविरहदुःसं  | २४३   | ३८  | दक्षस्य पत्नीपुत्रयोः कोधः      | २६ २           |  |
| मृत्वा सोधर्मे जन्म             | २४४   | 88  | इलावर्धननगरस्थापना              | <b>२६२</b>     |  |
| वीरकदेवेन तयोर्विद्यायाः हरणम्  |       |     | ऐलेयस्य वंशे वसीरुत्यत्तिः      | २६३            |  |
| च भरतक्षेत्रे क्षेपणम्          | २४६   | 48  | नारदवसुपर्वतारूयानम्            | २६३            |  |
|                                 |       |     |                                 |                |  |

#### (88)

विज्ञानेत्रारे गंधकेहतासय

| 499 | 80                                                                 | विजयसम्बद्धर गववक्रलायाम्                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २७२ | १५१                                                                | <b>इ</b> न्ययोविजयः विवाहश्च                                                                                                                                                                       | 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २७४ |                                                                    | वसुदेवस्याटवीप्रवेशः                                                                                                                                                                               | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २७४ | Ę                                                                  | वसुदेवस्य इयामया इयामाख्यया,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २७५ | و                                                                  | अश्निवेगकन्याया सह विवाहः                                                                                                                                                                          | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २७६ | २२                                                                 | अंगारकेण वसदेवस्य हरणं                                                                                                                                                                             | २९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २७७ | ₹8                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | २९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २८२ | 34                                                                 | , , ,                                                                                                                                                                                              | ६९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २८३ | १११                                                                | 4.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २८४ | 824                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १८८ | १७६                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १८८ | १ ७७                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २८९ |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | \$ 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २८९ | ৩                                                                  | विंशतितमः सगेः                                                                                                                                                                                     | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २९२ | 88                                                                 | विष्णकमारमुनेराख्यानम्                                                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | २७४<br>२७४<br>२७५<br>२७६<br>२८२<br>२८३<br>२८४<br>२८८<br>२८९<br>२८९ | 202 242 208 4 208 6 209 0 206 22 206 24 207 24 207 24 207 24 207 24 207 24 207 208 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 | २७२ १५१ क्य्योर्कियः विवाहश्च<br>२७४ वसुदेवस्याटवीम्बेशः<br>२७४ व वसुदेवस्य इयामाध्यया,<br>१९५ १५ अशनिबेग्डन्याया सह विवाहः<br>१९६ १५ इमानागास्क्योपुँदः<br>१८२ ९५ वसुदेवस्य वस्यापुरामनम्<br>१८२ १११ चास्त्रकस्यासस्वती अर्तु वर्णत्रय-<br>१८५ १९५ वसुदेवस्य वस्यापुरामनम्<br>१८५ १९५ चास्त्रकस्यासस्वती अर्तु वर्णत्रय-<br>पुरुषाणाम् प्रयत्नः<br>गायनवायकस्रानिस्पणम्<br>१८९ १७७ |

### (84)

| एकविंशतितमः सर्गः                    | ३१६          |             | मुनिसमक्षे देवाभ्याम् प्रथमं चारुद्त- |       |        |
|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-------|--------|
| त्रारुद्त्तवृत्तान्तः                | ३१७          | 4           | वन्दनम् तत्कारणं च                    | 356   | १२७    |
| सुभद्रामानुदत्तयोजिनपृजाकरणम्        | 295          | ٩           | ब्राह्मणकन्ययोः शास्त्रपारंगतता       |       |        |
| चारुदत्तस्य जन्म                     | ३१७          | ११          | कौमारे च पश्विाजकता                   | ३२६   | 151    |
| चारुद्त्तास्याणुवतदीक्षा             | 390          | १२          | याज्ञवल्क्याख्यानम्                   | ३२७   | 8 \$ 8 |
| चारुवृत्तस्य विद्याधरमोचनं           | ३१७          | १३          | पिष्पलादेन पितृवधः                    | ३२७   | 188    |
| चारुव्तस्य वसन्तसेनासंगमः            | ३२१          | 38          | चारुवतस्य चंपाऽऽगमनम्                 | ३२९   | १६२    |
| चारुत्रतेन वेश्यायाः करग्रहणं तर्गहे |              |             | चारुदत्तेन साणुवतायाः वसन्त-          |       |        |
| निवासश्च                             | 328          | 40          | सेनायाः स्वीकारः                      | \$ 30 | 100    |
| वसन्तसेनायाः सतीत्वं                 | <b>\$</b> 28 | ह्७         | ह्यविंशतितमः सर्गः                    |       |        |
| वाणिज्यार्थं चारुदत्तस्य विदेशगमनम्  | <b>३</b> २२  | <b>હે</b> પ | गांधर्वसेनया सह वसुदेवस्य जिनपूजाः    | ર્ધ-  |        |
| चारुद्तस्य समुद्रयात्रा              | ३२२          | ७९          | गमनम् मातंगवेषाकन्यानुरागश्च          | 335   | 9      |
| परिमाजकछलं                           | 323          | 68          | दम्पतीभ्यामष्टद्रस्थेण जिनपूजा        | \$3\$ | 98     |
| चारुद्तस्याजाय मंत्रदान              | ३२५          | १०७         | वृद्धया प्रज्ञप्यादिवियानिरूपणम्      |       |        |
| चारुव्तस्य रत्नद्वीपगमनं             | ३२५          | 880         | विवाधरवंशाः विकतिनञ्ज                 | **4   | ४७     |
|                                      |              |             |                                       |       |        |

| नीलंयशसःविरहब्यथावर्णनम्         | ३४०         | 112    | चतुर्विशः सर्गः                       | <b>३</b> ५७ |   |
|----------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------|-------------|---|
| वैताळइन्यया वसुदेवहरणं           | ३४१         | १२६    | तिलवस्तुकनगरे नरमक्षिपुंसो:वधः        | 340         |   |
| वमुदेवनीलंथशसोविंवाहः            | ३४१         | १३२    | तत्र वसुदेवस्य पंचशतकन्यालाभः         | ३५७         |   |
| त्रयोविंशः सर्गः                 | 388         |        | नरमक्षिमोदासस्यास्यानम्               | 346         | 1 |
| वसुदेवश्वसुरस्य सभायाम् विजयः    | ६४४         | 8      | अचलग्रामे सार्थवाहकन्यया सह विवाह:    |             | - |
| वसुदेवप्रियायाःहरणं              | <b>484</b>  | 8.5    | सामपुरादिषु वसुदेवस्य विवाहः          | ३५९         |   |
| वसुदेवस्य गिरितटनगरप्रवेशः       | ३४६         | २६     | स्वयवराद्विरक्तायाः कन्यायाः आस्यानं  | 348         | 1 |
| विप्रकन्यायाः विवाहपूर्वं यौवनम् | ३४६         | 98     | वसुपत्न्याः सोमश्रियः हरणम्           | ३६१         | 6 |
| वेदस्यार्थानार्षमेदव्याख्यानम्   | 28€         | 38     | सोमश्रीरूपधारिण्या विद्याधरभगिन्या सह |             |   |
| अनार्षवेदोत्पात्तः               | के ४७       | 84     | वसुदेवस्य रमणं                        | <b>३६१</b>  | 9 |
| सामुद्रिकशास्त्रहरू              | 386         | 40     | मानसवेगेन वसुदेवस्य हरणं              | • • •       |   |
| सगरसुलसाविवाह.                   | ३५२         | ११०    | जहे मोचनं च                           | ३६३         | Ų |
| मधुपिंगलस्य महाकारासुरत्वं       | <b>३</b> ५३ | 885    | मद्नवेगया सह वसुदेवस्य विवाहः         | \$83        |   |
| पर्वतसहायेन तेन वेदप्रवर्तनं     | ६५४         | 8 \$ ≥ | पंचिंद्यः सर्गः                       | ३६४         |   |
| सोमश्रीवसुदेवयोविवाहः            | 344         | १४९    | सुभौभारूय।नम्                         | ३६४         |   |
|                                  |             |        |                                       |             |   |

| अब्राह्मणा पृथ्वी                     | ३६६   | १२   | राइया तत्परीक्षा ब्रह्मसूत्रादियाचनञ्ज | ३७६    | 80   |
|---------------------------------------|-------|------|----------------------------------------|--------|------|
| वसुदेवेन त्रिशिखरस्य वधः विद्युद्वेग- |       |      | पुरोहितस्य वण्डनं                      | \$1919 | 8.8  |
| विमुक्तिश्व                           | ३६६   | \$8  | पुरोहितस्य सर्पजन्म                    | 300    | પ્રવ |
| षड्विंशः सर्गः                        | ३७०   |      | जैनत्वविरोधिनी भार्या न्यामी जाता।     | ,      | • •  |
| सिद्धकृटजिनारुये आर्यविवाधराः         | ३७०   | 4    | जन्मपतिमक्षणं च                        | 305    | ४५   |
| सिख्कूटजिनालये मातंगविद्याधराः        | ३७१   | 88   | श्रेष्ठी युत्वा राजपुत्रो जात:         | 305    | 86   |
| इतवासुदेवस्य राजगृहे प्रवेशः          | ३७२   | २६   | पुरोहितचरसर्पेण राज्ञः दंशनं           | ¥06    | 85   |
| जरासंधरौनिकानाम् तन्मारणप्रयत्नः      | ३७२   | 38   |                                        |        | -    |
| वेगवतीसंयोगः                          | ३७२   | 33   | सिंहसेना हस्ती जातः                    | ३७८    | 45   |
| बाठचन्द्रादर्शनं                      | इ७इ   | પ્રહ | शमद्त्ताऽऽर्थिका जाता                  | ३५९    | 46   |
| सप्तविंज्ञः सर्गः                     | રૂજ્ય |      | रामदत्तादीनाम् जनमान्तराणि             | ३७९    | Ęo   |
| संजयंतमुनेराख्यानम्                   | ३७४   | ą    | सूर्यप्रमदेवः राजधुत्री जाता           | \$50   | હાહ  |
| केवलिनः संजयंतस्य शवस्य देवैःपूजनं    | ફહય   | ş to | राजहस्तिनः जातिसमरणं                   | 308    | 94   |
| श्रीभूतिपुरोहितारूयानम्               | ३७६   | 90   | मुने ईश्यासेवनं सप्तमनरक्रमनं च        | 168    | 808  |
| श्रीभूतेर्मिथ्यावादिता                | ३७६   | २५   | संजयन्तस्य प्रतिभारथापनं               | ३८४    | १२९  |
|                                       |       |      |                                        |        |      |

#### (86)

| अष्टाविंद्यः सर्गः                          | 364    |             | ऋतुकाळान्तरं शील।युषेन सह             |             |     |
|---------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----|
| बसुदेवस्य तायसप्रबोधः                       | ३८५    | \$          | गांधर्वविवाहश्च                       | ३९२         | 24  |
| स्वयंवरे प्रयंगुसुन्दर्भा कस्यापि न वः      | णं ३८६ | 8           | तस्याः एणीपुत्राख्यसुतस्य जन्म        | 388         | 84  |
| सुगध्यजः महिषस्य पादं चकर्त मानिः           |        |             | एणीपुत्रस्य प्रयमुसुंदरी कन्या        | ३९४         | 40  |
| च केवली जातः                                | ३८७    | <b>२</b> ह् | प्रयंगुसुदर्या सह वसुदेवस्य गांधवीविष | ाह:         |     |
| महिषयुगध्वजयोः पूर्वजनम                     | 366    | 30          | पश्चाञ्च प्रकटविवाहः                  | <b>\$88</b> | ĘU  |
| एकोनब्रिंशः सर्गः                           | 368    |             | त्रिंशः सगैः                          | ३९५         |     |
| जिनागारे रतिकामदेवप्रतिमा                   | १८९    | 2           | वसुदेवस्य छदावेषेण सोमाश्रया सह       |             |     |
| बसुदेवस्य बंधुमत्या सह विवाहः               | 390    | 99          | शत्रुगृहे निवासः                      | 384         |     |
| वेश्यापुत्री राजकुमारेण विवाहिता            | 399    | २६          | <b>शत्रोःपराजयः</b>                   | 396         | 83  |
| तापस्येऽपि राज्ञ्याः पुत्रीजन्म             | 393    | \$\$        | वसुदेवस्य हरणं मृत्युमुखान्निर्गवनं च | <b>३९९</b>  | A.s |
| <b>अऽविदत्तायाः मुनेरन्तके ऽ</b> णुवतग्रहणं |        |             | प्रभावत्या सह वसुदेवस्य विवाहः        | 399         | 48  |
|                                             |        |             |                                       |             |     |



# हरिवंशपुराणं।

सिद्धं भ्रीन्यन्ययोत्पादलक्षणद्रन्यसाधनं । जैनं द्रन्याद्यपेक्षातः साद्यनाद्यथ षासनं ॥ १ ॥ श्रुद्धज्ञानत्रकाशाय लोकालोक्षकमानवे । नमः भ्रीनद्वैमानाय वर्द्धमानजिनिश्चने ॥ २ ॥ नमः सर्वेदिदे सर्वन्यत्रपानां विद्यापिने । कृतादिधमेतीर्थाय वृषमाय स्वयंद्धवे ॥ ३ ॥ वेत्र तीर्थममिन्यक्तं द्वितीयमजितायितं । अजिताय नमस्तर्मे जिनेशाय जितद्विषे ॥ ४ ॥ कृति स्वयं वा विद्वक्ती वा मक्ता यत्रैय ग्रोभवे । भृत्यमेन्या नमस्तर्मं तृतीयाय च संभवे ॥ ५ ॥ तीर्थे चतुर्यमध्वेर्थं यथकारामिनद्दाः । लोकाभिनंदनस्तर्मं जिनेद्वाय नमस्त्रिष् ॥ १ ॥ तीर्थे चतुर्यमध्वेर्थं यथकारामिनद्दाः । लोकाभिनंदनस्तर्मं जिनेद्वाय नमस्त्रिषा ॥ ६ ॥

१ भौज्यन्ययोत्पादलक्षणं ग पुस्तके । २ कस्याणं ।

पैचमं सेप्रपंचार्थं तीर्थं वर्तपतिस्म यः । नमः सुमतये तस्मै नमः सुमतये सदा ॥ ७ ॥ ककुमोऽभासयद्यस्य जितपद्मप्रभा प्रभा । पद्मप्रभाय पृष्ठाय तस्मै तीर्थकृते नमः ॥ ८ ॥ यस्तीर्थं स्वार्थसंपन्नः परार्थग्रदपादयत । सप्तमं त नमस्तस्मै सपार्श्वाय कतात्मने ॥ ९ ॥ अष्टमस्येंद्रज्ञष्टस्य कर्त्रे तीर्थस्य तायिने व। चंद्रप्रभजिनेंद्राय नमश्रंद्रामकीर्तये ॥ १० ॥ देहदंतप्रमाकांतकंदपुष्पत्विषे नमः । पुष्पदंताय तीर्थस्य नवमस्य विधायिने ॥ ११ ॥ श्चित्रीतलतीर्थस्य जंतुसंतापनोदिनः । दशमस्य नमः कर्त्रे शीतलायापथाशिने ।। १२ ॥ तीर्थं न्युच्छित्रमुद्भान्य भन्यानामाजवंजवं । चिच्छेदैकादको योऽर्हस्तस्मै श्रीश्रेयसे नमः॥१३॥ क्रतीर्थव्यातम्बर्ध्य द्वादश्चं तीर्थमुज्ज्वलं । नमस्कृतवते भन्ने वासुपूज्यवित्रस्त्रते ॥ १४ ॥ विमलाय नमस्तरमे यः कापर्थमलाविलं । त्रयोदशेन तीर्थेन चकार विमलं जगत ॥ १५ ॥ तस्मै नमः कुसिद्धांततमोभेदनभास्वते । चतुर्दशस्य तीर्थस्य यः कर्ताऽनंतजिज्जिनः ॥ १६ ॥ अधर्मपथपातालपतदुद्धरणक्षमं । कर्त्रे पंचदशं तीर्थं धर्माय ग्रुनये नमः ॥ १७ ॥ मुष्ट्रे पोडशतीर्थस्य कृतनानेतिशांतये । चक्रेशाय जिनेशाय नमः शांताय शांतये ॥ १८ ॥ १ सविस्तारार्थ । २ दिशः । ३ पालकाय । ४ ' कृषायमलाविलं ' इत्यपि पाठः ।

9

मः सर्वः ।

येन सप्तद्यं तीर्थे प्रावर्ति पृथुकीचिना । तस्मै कुंथुजिनेंद्राय नमः प्राक्चक्रवर्तिने ॥ १९ ॥ नमोऽष्टादश्वतीर्थाय प्राणिनामिष्टकारिणे । चक्रपाणिजिनाराय निरस्तदुरितारये ॥ २० ॥ तीर्थेनैकोनविंशेन स्थापितस्थिरकीर्चये । नमा मोहमहामछमाथिमछाय मछ्ये ॥ २१ ॥ स्वं विश्वतितमं तीर्थं कृत्वेशो मनिस्त्रतः । अतारयत भवाल्लोकं यस्तरमें सत्तं नर्मः ॥ २२ ॥ नमये धुनिधुख्याय निमतांतर्वहिद्विषे । एकविंशस्य तीर्थस्य कृताभिन्यक्तमे नमः ॥ २३ ॥ भास्वते हरिवंशादिश्रीशिखामणये नमः । द्वाविशतीर्थसबक्रनेमयेऽरिष्टनेमये ॥ २४ ॥ धर्ती धरणनिर्धृतवर्वतोद्धरणासुरः । त्रयोविशस्य तीर्थस्य पार्श्वी विजयता विमुः ॥ २५ ॥ इत्यस्यामत्रसर्पिण्यां ये तृतीयचतुर्थयोः । कालयोः कृततीर्थास्ते जिना नः संत सिद्धये ॥ २६ ॥ बेऽतीतापेश्वयाऽनंताः संख्येया वर्तमानतः । अनंतानंतमानास्त माविकालव्यपेश्वया ॥ २७ ॥ ते उहैतः संत नः सिद्धाः सर्थेपाच्यायसाधनः । मंगलं गुरनः पंच सर्वे सर्वत्र सर्वेदा ॥ २८ ॥ जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनं । वचः समंतमद्रस्य वीरस्येव विज्ञंभते ॥ २९ ॥ जगेत्प्रसिद्धवोधस्य वृषभस्येव निस्तुषाः । बोधयंति सर्ता बुद्धि सिद्धसेनस्य सक्तयः ॥ ३० ॥ १ जगत्मबोधसिद्धस्य इत्यपि पाठः ।

इंद्रचंद्रार्कजैनेंद्रव्यापिव्यांकरणेक्षणाः । देवस्य देवसंयैस्य न वंद्यंते गिरः कर्य ॥ ३१ ॥ वज्रसुरेविंचारिण्यः सहेत्वोर्वेधमोक्षयोः । प्रमाणं धर्मशास्त्राणां प्रवक्तुणामिवोक्तयः ॥ ३२ ॥ महासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी । कथा न वर्णिता केन वनितेव सुर्लीचना ॥ ३३ ॥ कुर्तेपद्मोदयोद्योता प्रत्यहं पनिवर्तिता । मुर्तिः काव्यमयी लोके खेरिव खेः विश्वा ॥ ३४ ॥ वरांगनेव सर्वांगैर्वरांगचरितार्थवाक् । कस्य नोत्पाद्येद्वाढमनुरागं स्वगोचरं ॥ ३५ ॥ र्शातस्यापि च वक्रोक्ती रम्योरप्रेक्षाबलान्मनः। कस्य नोब्घाटिते प्न्वर्थे रमणीये प्तरंजयेत् ॥३६॥ योऽशेषोक्तिविशेषेषु विशेषः पद्मगद्ययोः । विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिनः ॥ ३७ ॥ आकुपारं यशो लोके प्रभाचंद्रोदयोज्ज्वलं । गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्याजितात्मकं Ir ३८ ॥ जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलंकावमासते ॥ ३९ ॥ यार्थमताभ्युदये पार्श्वजिनेंद्रगुणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्तिः संकीर्तवत्यसौ ॥४०॥ वर्षमानपुराणोद्यदादित्योक्तिग्भस्तयः । प्रस्क्रांति गिरीशांतःस्क्रटस्कटिकमिचित्र ॥ ४१ ॥ १ व्याकरणेशिनः इत्यपि पाठः । २ देववंदास्य देवनन्दस्य इत्यपि पाठौ । ३ गणघरदेवानां । ४ समैत्रा

१ व्याकरणेशिनः इत्यपि पाठः । २ देववैदास्य देवनन्दस्य इत्यपि पाठो । ३ गणघरदेवानां । ४ सुमैत्रा सुक्रोकमा नार्क्षा कथा च । ५ कमल पदमपुराणं च । ६ रविषेणाचार्यस्य । निर्गुणाञ्जप गुणान् सन्निः कर्णेपूरीकृता कृतिः । विभक्षेव वधुवक्त्रैक्युतस्येवाग्रमंत्ररी ॥ ४२ ॥ साधुरस्यति काव्यस्य दोववत्तामयाचितः । पावकः बोधयत्येवे कलघीतस्य कालिकां ॥ ४३॥ काव्यस्योतर्गतं रोपं कविश्वदिष सरसमाः । प्रश्चिपीते बहिः श्विप्रं सामरस्येव वीषयः ॥ ४४ ॥ **प्रकाफ**लतवाऽऽदानात् परिवक्षिः कृतिः स्कुरेत् । जलात्मापि विशुद्धामिस्तीयवैरिव क्रुक्तमिः ४५ दुवैची विषदुष्टीतर्श्वेस स्फुरितजिहकान् । निगृहणंति खलम्यालान् सम्बेंद्राःस्वश्वकिभिः ॥४६॥ रजीवहैलमारूखं खलं कालं विदाहिनं 1 संतः काले कलव्यानाः शमयति वया बनाः ॥४७॥ काध्यसाधुसमाकारवरूत्तमबुर्व बुधाः । वारयंति तमीराधि रवीदीरिव रक्ष्मयः ॥ ४८ ॥ इल्बे साबुसहायोऽहमनातंकमनुद्धतं । देहं काव्यमयं लोके करोमि स्थिरमात्मनः ॥ ४९ ॥ बद्धमूर्तं हृति रूपातं बहुजाखाविवृत्ति । पृथुपुण्यफर्तं पूर्वं करपवृक्षसमं परं ॥ ५० ॥ अरिष्टनेमिनाथस्य चरितेनोज्ज्वलीकृतं । पुराणं हरिवंशारूपं ख्यापयामि मनीहरं ॥ ५१ ॥ हुमिनद्योतनं होत्यं द्योतयंति यथाणवः । मणिप्रदीपखद्योतिवृद्यतोऽपि यथाययं ॥ ५२ ॥ धोतितस्य तथा तस्य पुराणस्य महात्मिनः । द्योतने वर्ततेऽस्यत्यो साहग्रीऽप्यतुद्धपतः ॥५३॥

रू बहुळकं रूक्षं इत्यपि पाउः। २ कथयामि इत्यपि पाउः।

वित्रकृष्टमिष द्वर्थं सौकुमार्ययुतं मनः । स्रिस्व्यकृतालोकं लोकचक्षरिवेश्वते ॥ ५४ ॥ पंचधा प्रविभक्तार्थं क्षेत्रादिप्रविभागतः । प्रमाणमागमारूवं तत्त्रमाणपुरुषोदितं ॥ ५५ ॥ तथाहि मूलतंत्रस्य कर्ता तीर्थकरः स्वयं । ततोऽप्यूत्तरतंत्रस्य गौतमारूयो गणाग्रणीः ॥ ५६ ॥ उत्तरोत्तरतंत्रस्य कत्तीरो बहवः क्रमात । प्रमाणं तेऽपि नः सर्वे सर्वज्ञोक्त्यनवादिनः ॥ ५७ ॥

त्रयः केवलिनः पंच ते चतुर्देशपूर्विणः । क्रमेणैकादश प्राज्ञा विश्लेषा दशपूर्विणः ॥ ५८ ॥ पंचेवैकादशांगानां धारकाः परिकीर्तिताः । आचारांगस्य चत्वारः पंचेधीत युगस्थितिः ॥५९॥ वर्धमानजिनेन्द्राऽऽस्यादिद्रभृतिः श्रुतं दघे । ततः सुधर्मस्तस्मात्त् जंबनामात्यकेवली ॥ ६० ॥

तस्माद्विष्णुः कमात् तस्मासंदिमित्रोऽपराजितः । ततो गोवर्धनो द्ध्रे मद्रबाह्यः श्रुतं ततः ६१ दशपूर्वी विशास्त्राख्यः प्रोष्टिलः क्षत्रियो जयः। नागसिद्धार्थनामानौ धृतवेणगुरुस्ततः ॥ ६२ ॥

विजयो बुद्धिलाभिरूयो गंगदेवाभिधस्ततः । दशपूर्वधरोऽन्त्यस्तु धर्मसेनम्रनीश्वरः ॥ ६३ ॥ नश्चत्राख्यो यञ्चःपालपांद्ररेकादशांगधृक् । ध्रवसेनम्रनिस्तस्मात् कंसाचार्यस्त पंचमः ॥ ६४ ॥ समद्रोऽतो यशोगद्रो यशोबाहरनंतरः । लोहाचार्यस्तरीयोऽभूदाचारांगधृतस्ततः ॥ ६५ ॥

१ ब्रन्थक्षेत्रकालादिभिरंतरितार्थं मर्तामर्त ।

पूर्वीचार्थेभ्य एतेभ्यः परेभ्यश्च वितन्वतः। एकदेशागमस्यायमेकदेशोऽपदिश्यते ॥ ६६ ॥ अर्थतः पूर्व एवायमपूर्वी ग्रंथतोऽल्यतः । शास्त्रविस्तरभीरुभ्यः क्रियते सारसंग्रहः ॥ ६७ ॥ मनोवाकायग्रद्धस्य भव्यस्याभ्यस्यतःसदा । श्रेयस्करपुराणार्थो वक्तः श्रोतश्च जायते ॥ ६८ ॥ बाह्याभ्यंतरभेदेन द्विविधेऽपि तपोविधौ । अज्ञानप्रतिपक्षत्वात् स्वाध्यायः परमं तपः ॥ ६९ ॥ यतस्ततः पुराणार्थः पुरुषार्थकरः परः । वक्तव्यो देशकालब्नैः श्रोतव्यस्त्यक्तमत्सरैः ॥ ७० ॥ लोकसंस्थानमत्रादौ राजवंशोज्जवस्ततः । इरिवंशावतारोऽतो वसुदेवविचेष्टितं ॥ ७१ ॥ चरितं नेमिनाथस्य द्वारावत्या निवेशनं । युद्धवर्णननिर्वाणे पुराणेश्यौ स्था हमे ॥ ७२ ॥ संग्रहादधिकारैः स्वैः संग्रहीतैरलंकृताः । अधिकाराः सन्निताः प्राकृस्रिसन्नानुसारिभिः ॥ ७३ ॥ संब्रहेण विभागन विस्तारेण च वस्तुनः । शासने देशना यस्माद विभागः कथ्यते ततः॥७४॥ वर्षमानजिनेद्रस्य धर्मतीर्थप्रवर्तनं । गणभृत्गणसंख्यानं भूयो राजगृहागमं ॥ ७५ ॥ गीतमश्रीणकप्रश्नं क्षेत्रकालनिरूपणं । ततः कुलकरोत्पत्तिमुत्पत्ति वृषभस्य च ॥ ७६ ॥ कीर्त्तनं खत्रियादीनां हरिवंशप्रवर्त्तनं । मुनिसुव्रतनाथस्य तत्र वंशे समुद्धवं ॥ ७७ ॥ इधप्रजापतेर्वृत्तं वसुवृत्तांतमेव च । जननं वृष्णिप्रव्राणां सुप्रतिष्ठस्य केवलं ॥ ७८ ॥

वृष्णिदीक्षां तथा राज्यं समुद्रविजयस्य तु । बसुदेवस्य सीमाग्यमुपायेन च निर्गमं ॥ ७९ ॥ लामं कन्यकयोस्तस्य सोमाविजयसेनयोः । वन्यहस्तिवश्रीकारं ज्यामया सह संगर्म ॥ ८० ॥ अंगारकेण हरणं, चंपायां च विमोचनं । लाभं गंधवेसेनाया मुनेविष्णोविचेष्टितं ॥ ८१ ॥ चरितं चारुदत्तस्य तस्यैव मुनिदर्शनं । चारुनीलयशोलाभं सोमश्रीलाभमेव च ॥ ८२ ॥ वेदोत्पत्तिमुपारूवानं सीदासस्य नृपस्य तु । कपिलाकन्यकालामं पद्मावत्युपलंमनं ॥ ८३ ॥ संप्राप्ति चारुहासिन्या रत्नवत्यास्ततोऽपि च । सोमदत्तसुरालामं वेगवत्याश्र संगमं ॥ ८४ ॥

लामं मदनवेगाया बालचंद्रावलोकनं । त्रियंगुसुंदरीलामं बंधुमत्या समन्त्रितं ॥ ८५ ॥ प्रभावत्याः परिप्राप्ति रोहिण्याश्च स्वयंवरं । मंग्रामे विजयं तस्य भ्रातृभिः सह संगर्म ॥ ८६ ॥ बलदेवसमुत्पत्ति कंसोपाख्यानमेव च । जरासंघस्य वचनात् सिंहस्यंद्नवंधनं ।। ८७ ॥ तथा जीवद्यशोलामं कंसस्य पितृबंधनं । देवक्या सह संयोगं ततोऽप्यानैकदंदमेः ॥ ८८ ॥

सत्यातिम्रक्तकादेशं कंसमंक्षामकारणं । प्रार्थनं बसुदेवस्य देवकीप्रसवं प्रति ॥ ८९ ॥ आनकेन मुनेः प्रश्नमष्टपुत्रभवांतरं । चरितं नेमिनायस्य पापप्रमधनं तथा ॥ ९० ॥

१ वसदेवस्य ।

उत्पत्ति बासुदेवस्य गोकुले बालचेष्टितं । ब्रहणं सर्वे शाखाणां बलदेवीपदेशतः ॥ ९१ ॥ चापरत्वसमारोपं कालियां नागनाथनं । वाजिवारणचाणुरमञ्ज्ञकेसवधं ततः ॥ ९२ ॥ उम्रसेनस्य राज्यं च सत्यमाभाकरम्रहं । ब्रविज्ञातिसमेतस्य प्रीति च परमा हरेः ॥ ९३ ॥

जीवद्यक्षीविलापं च जरासंघावं ततः । प्रेषितस्य गणे कालयवनस्य प्रामनं ॥ ९४ ॥ तथाऽपराजितस्यापि मारणं हरिणा रणे । शौरीणां परमं तोषमक्रतीभयतः स्थिति ॥ ९५ ॥ श्विवादेच्याः सुतोत्पत्तौ पोडशस्वप्रदर्शनं । फलानां कथनं पत्या नेमिनाथसमुद्धवं ॥ ९६ ॥ देवताकतमायातो जरासंधनिवर्तनं । विष्णोः साष्ट्रमभक्तस्य दर्भशय्याविरोहणं ॥ ९८ ॥ गौतमेनेद्रवचनात् सागरस्थापसारणं । कुबरेण धणात्तत्र द्वारावत्या निवेशनं ॥ ९९ ॥ रुक्सिपीहरणं भाष्त्रद्वानुप्रश्चम्रसंभवं । रौिनमणेषहीतं पूर्वेनैरिणा पूपकेतुना ॥ १०० ॥ विजयार्द्वेस्थिति पित्रोन्तरदेनेष्टस्चनं । प्राप्ति पोडसलामानां ब्रह्मरुपलेमनं ॥ १०९ ॥ कालज्ञंबरसंग्रामं पितुमातुसमागमं । शंबोत्पत्तिशिश्चक्रीडां प्रक्तं चापि पितुःपितुः ॥ १०२ ॥

वेन स्वहिंडनाख्यानं क्रमाराणां च कीर्चनं । वार्तोपलंभाद् दतस्य श्रेषणं प्रतिशृत्रणा अ १०३ ग

मेरी जनमाभिषेकं च बालकीडामहोदयं । जरासंघातिसंघानं शौरिसागरसंभर्य ॥ ९७ ॥

यादवानां सभाक्षोमं सेनयोरुपसर्पणं । विजयार्घे खगक्षोमो वसुदेवपराक्रमं ॥ १०४ ॥ अक्षोहिणीप्रमाणं च रथिनोऽतिरथांस्तथा । महासमरथान् सर्वोन् नुपानधेरथानपि ॥ १०५॥ चक्रव्युहृव्ययोहार्थे गरुडव्युह्करूपनं । सिंहगारुडविद्यास रथाप्ति बलकृष्णयोः ॥ १०६ ॥ नेमेः सारथिरूपेण मातुलेख्पर्यणं । नेम्यनावृष्णिपार्थेश्व चक्रव्यहस्य भेदनं ॥ १०७॥ कदनं पांदुपत्राणां धृतराष्ट्रसुतैःसह । सेनापत्योमेहायुद्धं कृष्णमागधयोरतः ॥ १०८ ॥ चक्रोत्पत्ति तदा विष्णोर्जरासंधवधस्ततः । विजयं वसदेवस्य खेचरीमिनिवेदितं ॥ १०९ ॥ कृष्णकोटिशिलोत्खेपं वसुदेवागमं ततः । ततो दिग्विजयं दिव्यं रत्नानां च समुद्रवं ॥ ११० ॥ भात्रोः राज्याभिषेकं च द्रौपदीहरणं सह । पांडवैधीतकीखंडाद विष्णुनानयनं पुनः ॥ १११ ॥ नेमिसामध्यविक्षानं मञ्जनं तदनंतरं । प्रणं पांचजन्यस्य विवाहारंगसंभ्रमं ॥ ११२ ॥ मगमोश्वविधानं च दीक्षणं केवलोदयं । देवागमविभूति च समवस्थानकीर्तनं ॥ ११३ ॥ राजीमत्यास्तपः प्राप्ति द्विषा धर्मोपदेशनं । धर्मतीर्थविहारं च षद्सहोदरसंयमं ॥ ११४ ॥ ऊर्जयंतनगारीहं देवकीप्रश्नसंकथां । रुक्मिणीसत्यभागादिमहादेवीमवांतरं ॥ ११५ ॥ कुमारस्य गुजारूयस्य संगवं तस्य दीक्षणं । नक्षदेवेतरोद्वियनवधातृतपस्यनं ॥ ११६ ॥

त्रिषष्टिपुरुषोद्धति सजिनांतरविस्तरं । बस्रदेवपरिप्रश्नं ततः प्रयुक्तदीक्षणं ॥ ११७ ॥ रुक्मिण्यादिहरिस्त्रीणां दुहितृणां च संयमं । द्वीपायनमुनेः क्रोधात् द्वारवत्या विनाशनं ॥ ११८॥ रामकेशवयोः प्लुष्टबंधुपुत्रकलत्रयोः । निर्ममं दुर्गमं शोकं कौशांववनसेवनं ॥ ११९ ॥ श्रीरिरक्षणमक्तस्य प्रमादाद्दैवयोगतः । जरत्कुमारम्रुक्तेन शरेण इननं हरेः ॥ १२० ॥ तता पातकशोकं च शोकं रामस्य दुस्तरं । सिद्धार्थबोधितस्यास्य निर्विण्णस्य तपस्यनं॥१२१॥ ब्रह्मलीकोपपादं च कौंतेयानां तपोवनं । ऊर्जयंतिगरावंते नेमिनाथस्य निर्वृति ॥ १२२ ॥ उपसर्गजयं पंचपांडवानां महात्मनां । दीक्षां जरत्कुमारस्य संतानं तस्य चायतं ॥ १२३ ॥ हरिवंशप्रदीपस्य जित्रशत्रीश्च केवलं । पुरप्रवेशमंते च श्रेणिकस्य पुथुश्रियः ॥ १२४ ॥ वर्धमानजिनशस्य निर्वाणं गणिनां तथा । देवलोककृतं वक्ष्ये प्रदीपमहिमोदयं ॥ १२५ ॥ हरिवंशपुराणस्य विभागोयं ससंब्रहः । श्रुयतां विस्तरः सिद्धचै भव्यैः सभ्येरतः परं ॥१२६॥ एकस्यापि महानरस्य चरितं पापस्य विष्वंसनं, सर्वेषां जिनचकवर्षिहिलमामेतद्वधाः कि पुनः वार्थेकस्य महाधनस्य महतस्तापस्य विच्छेदकं, लोकच्यापिधनाधनौधनिपतद्धारासहस्रं न कि।

मुक्त्वा लोकपुराणतिर्थेगपयभाति विवेकी जनो, गृह्वातु अगुणां पुराणपद्वीमेशां हितप्रापिणां ॥ दिग्मृदं विरहत्य मोहयहुर्लं संशुद्धहष्टः परो, विस्तीर्णं जिनमास्करमकटिते मार्गे भृगोः कापनेत्< इत्यरिष्टनेशिष्राणसंग्रेह हरिक्का जिनसेनाचार्यस्य कृतो संग्रहविभागवर्णनोनाम स्वयः सर्गः ॥ १ ॥

#### दितीयः सर्गः ।

अब देकोऽस्ति बिस्तारी जंबृद्दीपस्य भारते । विदेह इति विख्यातः स्वर्गेखंडसमःश्रियः ॥१॥ प्रतिवर्षेविनिष्पन्नधान्यगोधनसंवितः । सर्वोपसर्गानिर्धकः प्रजासीस्थित्यसुंद्ररः ॥ १ ॥ सक्षेटकर्नेटाटोपिमटंबपुटमेदनैः । द्रोणामुखाकरक्षेत्रधामभूवैविभूषितः ॥ ३ ॥ किं तत्र वर्ष्ये क्षत्रियनायकाः । इश्वाकवः सुखक्षेत्रे संभवेति दिवञ्च्युताः ॥ ४ ॥ सन्तार्खंडलनेत्रालीपिबनीखंडमंडनं । सुखोभःकुंडमामाति नाम्ना कुंडपूर्रं पुरं ॥ ५ ॥ सत्र प्रसादसंवातैः शंखग्रुभैनेमस्तलं । धवलीकृतमामाति श्ररनमेपैरिवोक्यतैः ॥ ६ ॥ चंद्रकातकरस्पर्शाचंद्रकातिक्षलाः निक्ष । द्रवंति यद्रहाशेषु प्रस्वेदिन्य इव क्षियः ॥ ७ ॥ सूर्यकातकरासंवात् सूर्यकोतात्रकोटयः । स्फुरंति यत्र गेहेषु विरक्ता इव योषितः ॥ ६ ॥

प्यरागमणिस्कीतिर्यत्र प्रासादमुर्घति । ईनपादपरिष्यंगादंगनेवातिरज्यते ॥ ९ ॥ ग्रुकामरकतालोकैर्वज्ञवैदूर्यविश्रमैः । एकमेव सदा घचे यत्समस्ताकरश्रियं ॥ १० ॥ श्चालशैलमहावत्रपरिखापरिवेषिणः । यस्योपरि परं गच्छत्यामित्रेतरमंडलं ॥ ११ ॥ एतावतैव पर्याप्तं पुरस्य गुजवर्णनं । स्वर्गावतरणे तद्यद्वीरस्याधरतां गतं ॥ १२ ॥ सर्वार्थश्रीमतीजन्मा तस्मिन् सर्वार्थदर्शनः । सिद्धार्थोऽमवदक्तीमो भूपःसिद्धार्थपौरुषः ॥ १३ ॥ क्त्र पाति घरित्रीयमभूदेकत्रदोषिणी । धर्मार्थिन्योऽपि यन्यक्तपरलोकभयाः प्रजाः ॥ १४ ॥ कस्तस्य तान् गुणानुद्यान्तरस्तुलयितं क्षमः । वर्षमानगुरुत्वं यः प्रापितः स नराधिपः ॥ १५ ॥ उचै:इलाद्रिसंभुता सहजस्नेहवाहिनी । महिषी श्रीसमुद्रस्य तस्यासीत प्रियकारिणी ॥ १६ ॥ चंतक्चेटकराजस्य यास्ताः सप्तश्चरीरजाः । अतिस्नेहाकुलं चकुस्तास्त्राचा प्रियकारिणी ॥ १७॥ कस्तां योजयितुं शक्तास्त्रश्रलां गुणवर्णनैः । या स्वपुण्येर्महाबीरप्रसवाय नियोजिता ॥ १८ ॥ सर्वतोऽय नमंतीषु सर्वासु सुरकोटिषु । प्रभावाश्विपतंतीषु नमसो वसुवृष्टिषु ॥ १९ ॥ वीरेऽवतरति त्रातुं घरित्रीमसुधारिणः । तीर्थेनाच्युतकल्पोचैः पुष्पोत्तरविमानतः ॥ २० ॥ १ स्थिकिरण । २ सूर्यमंदछं ।

हरिवंजापराणं ।

सा तं पोडशसुस्वप्नदर्शनोत्सवपूर्वकं । दघे गर्भेश्वरं गर्भे श्रीवीरं प्रियकारिणी ॥ २१ ॥ पंचसप्ततिवर्षाष्ट्रमासमासाधेशेषकः । चतुर्थस्तु तदा कालो दुःखमः सुखमे।चरः ॥ २२॥ आषादश्वक्रषष्ट्यां त गर्भावतरणे ऽहतः । उत्तराफाल्गुनीनीडग्रुहुराजाद्वेजः श्रितः ॥ २३ ॥

१४

दिक्कुमारीकृताभिष्यां द्योतिमूर्ति घनस्तनी । प्रच्छन्नोऽभासयद्गर्भस्तां रविःप्रावृषं यथा ॥ २४ ॥ नवमासेष्वतीतेषु स जिनोऽष्टादेनेषु च । उत्तराफाल्गुनीष्विदौ वर्तमानेऽजनि प्रभः ॥ २५॥

ततों अस्यजिनमाहारम्यारुष्ठठतुर्पाठिकिरीटकाः । प्रणेपुरवधिज्ञाततदृष्ट्वाताः सुरेक्वराः ॥ २६ ॥ शंखभरीहरिष्वानघंटानिर्घोषघोषणं । समाकर्ण्य सुरास्तुर्णं घूर्णितार्णवराविणः ॥ २७ ॥

सप्तानीकमहाभेदाः सस्त्रीकाः कृतभूषणाः । सेंद्राश्रतुणिकायास्ते प्रापुः कुंडपुरं पूरं ॥२८॥ युग्मं त्रिःपरीत्य पूरं देवाः पुरंदरपुरस्सराः । जिनमिद्गमुखं देवं तदुगुरू च ववंदिरे ॥ २९ ॥ गृहीत्वा करपद्माभ्यां तमभ्यच्ये चिरं हरिः । चक्रे नेत्रसहस्रोध्युंडरीकवनाचितं ॥ ३१ ॥

मातुः शिशुं विकृत्यान्यं सुप्तायाः सुरमायया । इंद्राणी प्रणता नीत्वा जिनेदं हरये ददौ ॥३०॥ ततश्रंद्रावदातांगिमद्रस्तुंगमतंगजं । शृंगीषिमव हेमाद्रेर्भुक्ताथोमदिनिर्झरं ॥ ३२ ॥ गंडस्थलमदामोदभ्रमद्भारमंडलं । तमिनाधित्यकानस्थतमालननमंडितं ॥ ३३ ॥

कर्णीतरतताशक्तरक्तचामरसंहति । तं यथाधित्यकाधीनरक्ताशोकमहावनं ॥ ३४ ॥ सुवर्णरिक्षया चार्व्या परिवेष्टितविग्रहं । तमेव च यथोपात्तकनत्कननमेखलं ॥ ३५ ॥ अनेकरदसंवृत्तवृत्त्यसंगीतपोषितं । तमिवोत्तंगश्चंगाग्रवृत्यद्रायत्सुरांगनं ॥ ३६ ॥ सुन्गदीर्घसंचारिकररुद्धदिगंतरं । तिमवात्यायतिस्युलस्कुरद्भोगभुजंगमं ॥ ३७ ॥ पेशानधारितस्फीतथवलातपशरणं । तमिवोर्ध्वस्थिताभ्यर्णसंपूर्णश्चिभंडलं ॥ ३८ ॥ चामरेंद्रभुजोत्श्विप्तचलबामरहारिणं । तं यथा चमरीश्विप्तबालव्यजनवीजितं ॥ ३९ ॥ षेरावतं समारोप्य जिनेन्द्रं तस्य मंडनं । देवैः सह गतः प्राप मंदरं स प्ररंदरः ॥४० ॥ (इल्डं) तं पांटुकवने रम्ये मंदरस्य जिनं हरिः । पांडुकायां प्रसिद्धायां शिलायां सिंहविष्टरे ॥ ४१ ॥ संस्थाप्य विव्वधानीतश्चीरसागरवारिभिः। सातुकुंभमयैः क्वंभैर्सिष्चिय समं सुरैः ॥ ४२ ॥ वस्त्रालंकारमालाधैरलंकृत्य कृतस्तुतिः । आनीय मातुरुत्संगे जिनं कृत्वा कृतोचितः ॥ ४३ ॥ सिद्धार्थप्रियकारिण्योः सममानंददायकं । वर्धमानारूयया स्तुत्वा सदेवो वासवोऽगमत् ॥४४॥ मासान्पंचदशाऽऽजन्म ग्रुम्नघारा दिनेदिने । याः पूर्वमापतंस्ताभिस्तपितोऽयी जनोऽखिलः ४५ वर्धमानः सुरैः सेच्यो ववधे स यथा यथा । पितबंधविलोकानामनुरागस्तथा तथा ॥ ४६ ॥

सुरासुरनराघीश्वमौलिमालाचितकमः । त्रिश्वहर्षत्रमाणोऽभृद्वीरो मोगैः परिष्कृतः ॥ ३७ ॥ शुद्धवृत्तं न मोगेषु चित्तं तस्य चिरं स्थितं । कृटिलेषु यथा सिंहनसरेष्ठेषु मौक्तिकं ॥ ४८ ॥ श्वोतचित्तं कदाचित् तं स्वयंबुद्धमगोधयन् । नत्वा मारस्वतादित्यपुरुवाःलीकांतिकाः सुराः॥४९ सोधमोद्येःसुरेत्य कृतोऽभिषवपुजनः । आरुख शिविकां दिज्यासुखमानां सुरेखरैः ॥ ५० ॥

उत्तराफाल्युनीष्वेव वर्तमाने निञ्जाकरे । कृष्णस्य मार्गशीर्षस्य दशस्यामसमद्वनं ॥ ५१ ॥ अपनीय तनोः सबै वस्त्रमाल्यविभूषणं । पंचप्रष्टिमिरुद्धत्य मूर्षजानमबन्धुनिः ॥ ५२ ॥ केश्वर्ड्डलसंबातं जिनस्य भ्रमरासितं । प्रतिगृद्ध सुराषीको निद्ध्यौ दृग्धवारिष्वौ ॥ ५३ ॥ इद्भीलक्यनेव विक्षेतेदृष्ट वात्यमात् । जिनेंद्रकेश्युजैन रंजितः श्रीरसागरः ॥ ५४ ॥ जिनिलक्षमणे स्प्यून तुष्टाः सर्वे नरामराः । इत्ता नृतीयकत्याणपूर्वो म्यूर्यशायधान्यस्य ॥५५॥ मनापर्ययवर्षत्वत्त्रक्षेत्रमदेखणः । तपा द्वाद्यवर्षाण वक्षात्मक्ष्यणः । तपा द्वाद्यवर्षाण वक्षात्मक्ष्याः । ५६ ॥ विद्यस्य नाषोऽसी गुणाप्रामपरिग्रदः ॥ ऋजुक्लापयाक्ले लृभिकग्राममीयिवान् ॥ ५७ ॥ तक्षात्मवागमस्यसालान्यौशिकातले । वैश्वासञ्जन्नस्य दशस्यां सन्नमाभितः ॥ ५८ ॥ १ आल्क्ष्यभिक्टस्यविलोधिः ।

#### चार प्रसिद्ध संघ

इन सब सज्ञाओं में निन्द, सेन, देव और सिंह सज्ञाओंसे हम विशेष परिवित हैं, क्योंकि महासक हन्द्रनन्दि आदिके पिछले साहित्यने \* दिगन्बर-सम्प्रदायके ये ही भार सब अर्बह्वल्याभाविहासः स्थापित बताउप हों—

सिंह्सचे निन्द्रसय सेनसंघो महात्रमं । देवसच इति स्पष्टं स्थानस्थितिविद्योपतः ॥ ७ ॥ —नीतिसार

परन्तु अप बीर, अपराजित, मद्र, गुणघर, गुप्त और चन्द्र नासके सर्घोसे इस सर्वथा अपरिचित हैं। हों, कुछ ऐसे आचार्योके नाम हमें अवस्य मालून हैं जिनके शासिके अन्तर्भे इनमेसे गुप्त, बीर, मद्र और चन्द्र सहायें जुडी हुई पाई जाती हैं। जैसे सर्वगुप्त, शुतगुप्त, शिवगुप्त, मित्रवीर, समन्तायद, गुणमद्र, श्रीचन्द्र, विमलचन्द्र, कनकचन्द्र आदि। परन्तु अपरीकित और

१ भगवती आराधनाके कर्ता शिवायंके गुरु । २-२-४ देलो हरिवेशपुराणके ६६ वें सर्भें लोहाचार्यकी परम्पराके गरमके आचार्योंके नाम ।

<sup>\*</sup> देंसी अवणवेस्गोलका १०५ वें नम्बरका शक संवत १२९० का क्रिललिस । इसमें अद्वर्षण्या-वार्यक्रारा स्थापित सिंड-सेन-दव-नश्वसचीका उल्लेस हैं।

गुणघर अन्तबाले नाम हमें नहीं मालूम और शायद इस प्रकारके नाम जिनके अन्तमें ये संहायें हों बन भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये ख्वयं सम्पूर्ण नाम हैं, बल्कि इन नामोंके कुछ आचार्य हुए भी हैं \*। आगे चलकर सिंह, निन्द, सेन और देव नामके जो चार संव प्रसिद्ध हुए हैं और जिनके विषयमें कविवर मंगराजने लिखा है कि अकल्कदेवके स्वर्गात हो जाने पर यह संवमेद हुआ था × उन्हें पूर्वोक्त अईद्वलिकाचार्यनिर्मित संबोका ही स्थुलरूप समझना चाहिए जिनका कि श्रुताबतारमें जिन्न है।

संघ, गण, गच्छ और बलि

उक्त चार संबेंक भी आगे अनेक भेद और उपभेद हो गये हैं । यों तो संब, गण, गच्छ, अन्वय आदि उपभग एकार्षवाचा हैं और इस लिए मुनिसंघोंके लिए ये सभी शब्द यत्र तत्र ज्यबहृत हुए हैं; परन्तु साधारणतः संघोंके भेदोंको गण और उपभेदोंको गच्छ कहनेकी परिपादी देखी जाती है, जैसे निदसंघे बलालारगण सरावतीगच्छ कुन्दकुन्दान्वये, अथवा निदसंघे देशीयगणे पुस्सकाच्छे कुन्दकुन्दान्वये आदि । अनेक स्थानोंमें संघोंको 'गण, कहा है, जैसे निद्राण, सेमगण, द्रभिद्राण आदि ।

<sup>\*</sup> मगवती आराधनाकी विनयोदया टीकांके कत्तीका नाम अपराजित और दोषप्रामृतके रचिता-का नाम गुणधर है जिसका कि उक्षेत्र भुताबतार (११५) में किया गया है।

<sup>×</sup> देखो अवणबेत्गोलाका १०८ वें नम्बरका शिलालेख (जैनशिलालेखसग्रह पृष्ठ २०९-११)

कहीं कहीं संबोंको 'अन्वय' भी कहा है जैसे सेमान्यय । गच्छके समान 'बिल' भी गणकी शाखाको कहते हैं, जैसे देशीयगणकी एक शाखा हंगुलेश्वर बलिका और दूसरी शाखा हनसीगे बलिका उल्लेख श्रवण-बेल्गोळके १०५, १०८, १२९ और ७० वें शिखालेखों में पाया जाता है।

अभीतक गर्णोमें बलात्कार गण, देशीय गण और कार्णेर गण इन तीन गर्णोके और गण्डेमें पुस्तक गण्ड, सरस्वती गण्ड, वक गण्ड, और तगरिलें गण्ड इन तीन गर्ण्डोके उल्लेख मिले हैं। अरुंग लान्वय, श्रीपुरान्वय और दिण्डिपुर देशीय गणकी कोई स्थानीय शाखार्ये जान पढती हैं।

कोळातर संघका अवणकेनोळके ४९६ वें शिळाळेखमें और निवर्षण मयूरसंघका २७, २०७ और २१५ वें शिळाळेखोंमें उल्लेख हैं। संभव है, ये भी देशीय गणकी कोई खानीय शाखा ही हों।

इंडियन एण्टिक्वेरी (२।१५६-५९) में पृथ्वीकोङ्गणि महाराजका शक संवत् ६९८ का

१-२ काणुराम और तमस्त्रिमञ्चका उद्देल श्रवणबेत्मोहके ५०० वें नम्बरके शिलाहेसमें हैं । १-देसी श्रवणबेत्मोहका २२० वों ठेस । ४-डेस नं० ४९६ ।

लिखा हुआ एक दानपत्र x प्रकाशित हुआ है, उसमे विमल्चैन्द्राचार्यको नन्दिसंघके 'ऐरेगिन्तर' नामक गण और 'मुलिकल्' नामक गच्छका बतलाया है । अभीतक इन गण-गच्छोंका उल्लेख अन्यत्र नडीं मिला है।

जपर हमने कहा है कि नन्दि, सेन, सिंह और देव संघ है। अईद्विश्राचार्यनिर्मित पंचस्तू-पाम्बय आदि मेदोंके स्थूल या समयविकसित रूप हैं, इसे सिद्ध करनेके छिए हम पाठकोंके सम्मुख कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं----

पंचरत्प, पुंनागवृक्षमूल और भीमूलमूल

१-सब जानते हैं कि आदिपुराणके कत्ती भगवाज्जिनसेन सेनसंघके थे। उनके शिष्य गुण-मदाचार्यने अपने उत्तरपुराणमें लिखा है---

श्रीमूळसंघवाराशौ मणीनामिव सार्विवाम ।

महापुरुषरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥

अर्थात् मूलसंबरूपी समुद्रमें चमकती हुई मणियोंके तुल्य महापुरुवरानीका स्थानमृत सेनान्वय × इस दानपत्रका कुछ अंश आगे उद्धत किया गया है।

या सेनसंघ हुआ। अन्यान्य प्रत्यकत्तीओंने भी उन्हें सेनसंघका बतळाया है; परन्तु स्वयं जिनसेनने अपनी जयधकळाटीकाकी प्रशस्तिनें ऋ आपको ' पंचस्तुपान्वयी ' बतळाया है—

> यस्तपोदीप्रकिरणैर्भव्यांभोजानि बोधयन् । व्यद्योतिष्ट ग्रुनी... पंचस्तुपान्वयान्वरे ॥ २० ॥ प्रशिष्यक्षन्द्रसेनस्य यः शिष्योप्यार्यनंदिना । कुर्क गुणं च संतानं स्वरणैरुद्यजिज्यस्त ॥ २१ ॥

... ... ... ... ... ... ... तस्य शिष्योऽभवच्छ्रीमाम् जिनसेनसमिद् बुधीः । अविद्याविष सन्कर्णी विद्यौ मानग्रास्थया ॥ २३ ॥

इसका भावार्य यह है कि पंचरत्पान्वयरूप आकाशमें अपनी तपश्चर्याकी प्रदीप्त किरणोंसे मन्य-कमलेंको प्रबुद्ध करमेवाले (बीरसेन स्वामी ) उदित हुए जो आर्थनन्दिके शिष्य और चन्द्रसैनकै

<sup>\*</sup> देसो जैनाहितेथी भाग १५, अंक ९-१० में 'पं० जुगलाकिशोरजीका समयज्ञिनसेनका विशेष परिचय ग्रीचिक लेख।

प्रशिष्य थे ।....उनके शिष्य जिनसेन हुए, जिनके कान अविद्य होनेपर भी श्वानशकाकासे वेधे गये । × • १सी तरह जिनसेनस्सामीके गुरु श्रीरसेनने भी धवलाटीकाकी प्रशस्तिमें अपना संघ पंचस्तूपा-न्वय बतलायां है---

न्त्रय बतलाया है—
अञ्जजनणंदिसिस्सेणुजजबकम्सस्स चंद्रसेणस्स ।
तहण्युचेण पंचरलूदृण्णयमाणुणा मुणिणा ।। १ ।।
अर्थात् आर्ष आर्यनिन्देके शिष्य, चन्द्रसेनके प्रशिष्य और पंचरतूपान्वयके सूर्य शारसेनस्मामीने।
इन उदराणीसे स्पष्ट है कि पंचरतूपान्वय और सेनान्वय एक हैं। हैं और जुताबतार्यने जो 'अन्ये
जग्रुः' कहफर दूसरा मत दिया गया है कि पंचरतुपीसे आनेवालोंको सेन संझ दी गई, सो ठीक ही है। पंचारतुपान्वयी मुनियोंने ही सेन संझा धारण की थी, जो आंगे चलकर प्रधान बन गई और मगवजिनसेनके शिष्य गुणमहाचार्यने अपने उत्तरपुराणमें केवल उसीका उल्लेख करना शावस्थक समझा, पंचरतुपान्वयका जिक भी न किया।

<sup>+</sup> जिनसेनस्वामी आविद्धकर्ण थे, इसका भाव यह है कि कर्णवेध-संस्कार होनेके पहले ही-

योडी अवस्थामें—उन्होंने दक्षाि हे ही थी।

२—-राष्ट्रकूटनरेश द्वितीय प्रभूतवर्षका एक दानपत्र शक संवत् ७२५ का व्यिखा हुआ इंडियन एष्टिक्वेरी (१२।१२-१६) में प्रकाशित हुआ है, जिसमें मान्यपुरके शिळाप्राम नामक जिन-मन्दिरको जाल्यंगल प्राम दान किया गया है। उसका निम्नलिखित अंश देखिए—

"......... श्रीयापनीयनिवृद्धेषपुंनागद्यक्षम्लगणे श्रीकीलीषार्यान्वये बहुष्वाधार्येक्षति-क्रान्तेषु अतसमितिगुपिगुममुनिवृन्द्वन्दितचरणकुविल्याचार्याणामातीत् (<sup>१</sup>) तस्यान्तेषार्था समु-पनतजनपरिश्रमाष्ट्रारः स्वरानसंतर्पितसमस्तविद्धज्ञनोजनितमद्दोत्यः विजयकीर्ति नाम मुनिप्रमुरश्चत् ।

अर्ककीर्सिरिति स्यातिमातन्वन्मुनिसत्तमः । तस्य शिष्यत्वमायातो नायातो वशमेनसाम् ॥

तस्मै मुनिवराय.....वत्तवान....."

इसके 'श्रीयापनीय-निन्दसंव-पुंनागङ्ग्रस्ट्रणण' पदपर विशेष विचार करनेकी आवश्य-कता है । श्रुतावतारमें खण्डकेसरद्वममुळेस आनेवाळे सुनिर्योका उल्लेख है । खण्डकेसर और पुंनाग पर्यायवाची शन्द हैं, अतएव खण्डकेसरद्रममुळ और पुंनागङ्ग्रमुळका एक ही अर्थ होगा । जिस तरह वीरसेन और जिनसेन पंचस्त्पान्वयके आचार्य थे, उसी प्रकार पूर्वोक्त दानपत्रवाळे विजयकीर्ति और अर्ककीर्ति आचार्य पुंनागङ्ग्रमुळान्वयके ये और जिस तरह वीरसेन जिनसेनको सेनसंघ-पंचस्त्पान्वय षा सेमसंघ-पंषस्तपुराण कहा जा सकता है, उसी तरह विजयकीर्ति-अर्ककीर्तिको बन्दिसंघ-पुंनागवृक्ष-मुख्याणका लिखा है।

३—पृथ्वीकोङ्गणि महाराजके दानपत्रके निम्नलिखित अंशको पर्टिए—

"..... श्रीमृष्यमृष्ट्यस्याभिनान्दितनिद्संधान्वय प्रिनिमा नावित् गावित् । वस्य शिष्यः समस्यिन प्राण्डिकल्पाच्छे स्वच्छतरगुणिकरणतिवरह्वादितसक्छलंकम्बन्दः इवारस्थान्द्र नावित्तनाम गुहरासीत् । वस्य शिष्यः समस्यिनबुचलोकपरिरक्षणक्षमात्मञ्चलिः परमेश्वरल्लावस्याद्दिमा कुमाववद्वितीयः कुमादनिद्यामा मुनिपितरम्भवत् । वस्यान्तवासी समीधगतस्वक्षलक्ष्याध्यमपितवुषसार्थयस्यस्यादितक्षीतिः कीरिनन्याचार्यो
नाम महासुनः समजि । तस्य प्रियशिष्यः शिष्यजनकमलाकरप्रबोधजनकः सिध्याक्षानस्वसमुनतस्तममानानकः (१) अद्वर्धन्वयोगावभासनभास्करो विमल्चनन्त्राचार्यः समुद्रपादि । तस्य महर्षवस्तम्यानानकः (१) अद्वर्धन्वयोगावभासनभास्करो विमल्चनन्त्राचार्यः समुद्रपादि । तस्य महर्ष-

इसका 'श्रीमूल्यूल्डारणाभिनन्दितनन्दिसंबान्वय्—' पद स्पष्ट नहीं होता है । यह पाठ हमने निर्णयसागर श्रेसकी प्राचीन लेखमालाको पहली जिल्दसेक उद्धृत किया है। जान पहला है कि दानपत्रके पढ़नेवाले या कापी करनेवालेने भूल्के 'गण' को 'शरण' लिख दिया है। 'श्रीमुल्यूलगणाभिनन्दितनन्दि-

<sup>\*</sup> पृष्ठ ५५-५९

संधान्त्रय' होना चाहिए। 'पुंनागवृक्षमूलगण' से ही भिल्ता जुलता यह कोई 'श्रीमूलमूलगण' है। पुकान, के समान श्रीमूल नामका है। कोई वृक्ष होना चाहिए, जिसके मृल्से आनेवाले मुनिसमूहको यह माम दिया गया होगा। संस्कृत कोशोंमें यह शन्द नहीं भिला। संभव है यह पुरानी कनड़ी भाषाका कोई शन्द हो और हसका अर्थ शाल्मिल या अशोक हो, जिन वृक्षोंके मूल्से आनेवाले मुनियोंका श्रुतावतार-में उल्लेख है।

श्रुतावतारके अनुसार खण्डकेसरहममूल्से आनेवालोंको सिंह चन्द्र या अह संहा दी गई दी, परन्तु पुंनागवृक्ष-मूल्गणेक पूर्वोक्त नामेंके अन्तमं 'कीर्ति' है, तथा श्रीमूल्ल-मूल्गणेक उक्त आचा-योंके नाम नन्यन्त तथा चन्द्रान्त हैं जो अतावतारके अनुसार नहीं हैं, सो इसके विषयमें हम पहले ही कह चुके हैं कि एक तो यह संज्ञानियोण उपपितपूर्वक समझमें हैं। नहीं आता है, दूसरे और बहुत्सरी परम्पराजीके नामोंने इन संज्ञाजेस्का व्यक्तिक्रम भी देखा जाता है। उदाहरणके लिए पंचस्तुपान्यवको ही ल लीजिए। श्रुतावतारके कथनानुसार इस अन्ययके तथाम मुनि सेन और भद्र अथवा मृत विदेशके अनुसार केवल संसद्धान्त होन चाहिए थे; परन्तु हम देखते हैं कि वीरसेनके दादागुरु आर्थनन्दिक और जिन्नस्तेनके सचर्मा दशरच गुरुके नामोंने ये संज्ञा नहीं हैं। इसी प्रकार अवयान्तेनोंलाने १८९ वे शिलालेख्तों संबत् पे प्रेर के लगामगका है। यह नाम भी आर्थनिन्दिको ही समान है। अन्य देवसंब आदिके प्रीने-योंके नामोंमें भी विसी एक नियमका पालन नहीं किया गया है। इस लिए पुंतागबुक्षमूलान्वयके नामोंके अन्तमें कीर्ति और श्रीमूल्मूलगणके नामोंके अन्तमे निन्द या चन्द्र रहनेमे हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्रुतावतारके अनुसार गुहाओंमेसे आनेवाले पुनि नन्दि संज्ञासे युक्त किये गये थे, तब पुंतागबृष्ट-मूलान्वयके और श्रीमुल्मूलगणके साथ नन्दिसंघका सम्बन्ध कुल समझमें नहीं आता है। इस विषयमें यही कहा जा सकता है कि वास्तवमें हमारे पास ऐसा कोई साधन है। नहीं है जिससे इस प्राचीन पुनि-परम्पराके विषयमें कोई अधिकारमुक्त फैसला दिया जा सके।

द्राविडसंघ नन्दिसंघका भेद है

पार्श्वनाथचरितके कत्ती सुप्रसिद्ध तार्किक वादिराजसूरि द्वविडसंबकी अरुङ्गछ शाखाके आचार्य

<sup>\*</sup> ममा( पद्म <sup>१</sup> )स्तूपान्व...स कले...गद्गुरुः । ख्यातो वृषभनन्दीति तपोक्कानाविधपारगः ॥

थे और यह द्राविड्संघ या द्रमिखसंघ + निन्दसंघका एक भेद या जैसा कि नगर ताल्लुकेके ३९ कें जिल्लालेखको इस पबसे माल्यम डोता है—

> शीमवृद्रमिळसंघेऽस्मिन्नन्दिसंघेऽस्त्यकङ्गलः । अन्वयो भाति योऽशेषनास्वारानिपारगः ॥

अवणबेल्गोलके ४९३ वें कनड़ी शिलालेखमें श्रीपालदेवको भी नन्दिसंघके **द्र**मिल**गण**के आर्केगलान्वयका बतलाया है —

> ''आकुछतिळकङ्गे गुरुकुछमाद श्रीमद्द्रमिछगणद्— नदिसंघदरुङ्गछान्वयदाचार्यावछियेन्तेन्दोडे।"

अर्थात् श्रीपार्ख्येव नन्दि-संध-दमिलगणके अरुंगलान्ययमें हुए । परन्त स्वयं बादिराजसचिने पार्श्वनाथस्वरितमें अपनी ग्रास्थायाः स्वस्ताने स्वय

परन्तु स्वयं वादिराजसूरिने पार्श्वनाथचरितमें अपनी गुरुपरम्परा बतलाते हुए केवल नन्दि— संघका उल्लेख किया है—द्रविदसंघका नहीं—

+ दमिल द्विड्का ही पर्यायवाची शन्द है । स्वर्गीय डॉ॰ भाष्टारकरने अपने 'हिस्ट्री आफ दि डेक्कन' में इसका उस्लेस किया है । ( देसो उक्त अन्यका भराठी अनुवाद पुष्ठ १६९ ) श्रीजैनसारस्वतपुण्यतीर्थनित्यावगाहामलवुद्धिसत्त्वैः ।

प्रसिद्धभागी मुनिपंगवेन्द्रैः श्रीनन्दिसंघोऽस्ति निवर्हितांहः ॥ इससे ऐसा जान पडता है कि जिस तरह बीरसेन-जिनसेनस्वामी पंचस्तुपान्वयी थे, फिर

भी गुणभद्र खामीने उनका केवल सेनसंघका कहकर उल्लेख किया है, उसी प्रकार द्विडसंघके होने पर भी बादिराजस्रिने अपनेको निद्संघका बतलाया है-इविडसंघकी अपेक्षा निद्संघको प्रधानता दी है । सभव है कि पुंनागबृक्षमुलगणका जिस तरह एक भेद यापनीय-नन्दिसंघ था, उसी प्रकार दूसरा भेद दाविडीय-नन्दिसंघ भी हो।

> इतिहासङ्गपाठक जानते है कि यापनीय और द्विड्संघ दोनोको पांच जैनाभासोंमे गिनाया है-गोपुच्छिकः इवेसवासा दाविडो यापनीयकः।

नि:पिच्छञ्जेति पंचैते जैनाभासाः प्रकीतिसाः ॥ १० ॥

अर्थात् गोपुष्किक (काष्टासंघी), श्वेताम्बर, द्राविडसंघी, यापनीय और निःपिष्क (माधुरै-

१ काष्ठासंघकी पद्मावलीमें माधुरसंघको काष्टासंघका ही एक गच्छ माना है । इसके सिवाय काहासंघके बागड, लाट-बागड और नन्दितट नामके तीन गच्छ और भी हैं, जो देशभेदजन्य हैं।

संधी ) ये पांच जैनाभास बतलाये गये हैं।

## पुत्राटसंघ भी नन्दिसंघकी शाखा

अपने पिछले कई लेखोंने मैंने यह अनुमान किया या कि पुश्ताटसंघ हाविबसंघका ही नामान्तर होगा क्ष क्योंकि पुनाट कर्नाट या कर्नाटक देशको कहते हैं और द्रामल या द्रविब उससे लो हुए देशको; परन्तु अब ऐसा जान पहला है कि गन्दिसंघको देशमेदके कारण बनी हुई एक शास्त्र विव-संच थी, उसी प्रकार पुनाटसंघ भी रही होगी जिसमें हिर्देशपराणके कर्ता जिनसेन हुए हैं।

पुत्राट शन्दका एक अर्थ पुत्राग या नागकेसर वृक्ष भी होता है × । कर्नाटक प्रान्तमें इस समय भी नागकेसर कसरतसे होती है और जान पड़ता है, इन्हीं वृक्षोंकी बहुख्ताके कारण उक्त देशका नाम पुत्राट प्रसिद्ध हुआ होगा। इसपरसे यदि इम यह अनुमान करें कि पूर्वकालीन पुष्ताग्यूख-

×देलो प्रो० एउ० आर० वैद्य, बी० ए०, एउएउ० बी० की 'दि स्टेण्डर्ड-संस्कृत-इंग्डिश डिक्शनरी' यह ४४१।

<sup>\*</sup> देलो जैन(हितेषी माग १३ अंक ५-६ में 'वर्शनकार(बियेचना' शीर्षक छेल और जैन(हितेषी माग १४ अंक ४-५ में 'वनवासी और येंत्यवासी सम्प्रदाय' शीर्षक छेल ।

मूळगण ही आगे चळकर संक्षित पुत्राटसंघ नाममें परिणत हो गया होगा, तो कुछ अनुचित न होगा और ऐसी दशामें यापनीय, द्राविद और पुत्राट ये तीनों संघ एक हैं। बृक्षमूळके तीन स्कन्ध समक्षे जाने चाहिए।

## इन संघोंका जैनामासत्व

अब रही, इनके जैनाभास कहलाये जानेकी बात , सो हमारी समझमें पुनागक्क्षमूळान्वय या नित्सवसुक्त होनेपर भी इनमें जैनाभासल हो सकता है । जिस प्रकार वर्तमान महारकोंको हम शिथि-टाचारी घष्ट या जैनाभास कहते है, यथि ये भी अपनेको नित्संघ बळाकारगण और कुन्दकुन्दा-चार्यान्वयमुक्त बतलाते हैं, उसी प्रकार दरीनसारके कत्ती देवसेन द्रविड्संघ यापनीयसंघ आदिके मुनियोंके आचार देखकर उन्हें जैनाभास कह सकते हैं।

आचार देखकर उन्ह जनाभास कह सकत है। इस विषयको हमने अश्वमें 'बनवासियों और चैत्यवासियोंके सम्प्रदाय' शीर्षक ठेखमें विस्तृत चर्चा की है। संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि इन संयोके साधु महन्तों या महारकोंके ढाँगपर मठों और मिन्दिरोंमें रहने ठंगे थे, राजसमाओंमें आने जाने ठंगे थे, इनके मन्दिरोंको जागीरें छगी हुई भी जिनका ये प्रजन्म करते थे और तिछत्तपात्र परिष्ठह न रखनेके आदरीसे नीचे गिर गये थे।

भद्दाकलंकदेवके न्यायविनिश्चयपर-वादिराजसूरिकी एक टीका है जो 'न्यायविनिश्चयविवरण'

या 'न्यायविनिश्चय-तात्पर्यावद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाला' कहलाती है । इसके अन्तमें टीकाकार अपना परिचय इस प्रकार देते हैं---

> श्रीमर्त्सिष्टमहीयतेः परिषदि प्रख्यातवादोञ्जति---स्तर्केन्यायतमोपद्वोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः । शिष्यः श्रीमतिसागरस्य, विदुषां पत्य,स्तपः श्रीभृतां भर्तः, सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापितः ।

स्याद्वादविद्यापित वादिराजसरिका उपनाम है । वे सिंहमहीपित अयीत चाळक्यवंशीय मेरेश

अयसिंहकी सभाके प्रख्यात बादी थे, तर्कन्यायके अन्धकारको भगानेवाले उदयाचल, सरस्वतीके सेवक, श्रीनिधि, मतिसागरके शिष्य, विद्वानोंके पति, तपरिवयोके मर्त्ता और सिंहपुरेश्वर अर्थात सिंहपुर नामक स्थानके राजा थे । यह स्थान उन्हें जागीरके तीरपर मिला हुआ होगा ।

इन्हीं बादिराजसरिने अपने दादागरु श्रीपालदेवको भी 'सिंहपरैक्सस्य' या

'सिंहपुराधीश' कहा है-

स्रि: स्वयं सिंहप्रैकम्ब्यः श्रीपाछदेवी नयवत्स्रशासी।

---पार्श्वनाथचरित

आयहोलीके जैनमंदिरकी प्रतिसद्ध प्रशास्ति \* शक संबत् ५५६ की लिखी हुई है । यह महाकवि कालिदास और भारविकी समता करनेवार्छ + रविकीर्तिकी रचना है। उसमें वे लिखते हैं— प्रशस्तिकैसतिक्षास्या जिनस्य विकादरोः।

कत्ती कारियता चापि रविकीर्तिः कृती स्वयम् ॥

अर्थात् इस प्रशस्ति (शिलालेख ) और त्रिजगद्गुरु जिनदेवकी वसति ( मन्दिर ) का कर्चा और कारयिता (बनवानेवाल) स्वयं रविकोर्ति हैं ।

प्रशस्तिमें यह नहीं लिखा है कि रविकीर्ति किस संबक्ते आचार्य ये; एरन्तु संमवतः वे द्रीवक् संघके ही होंगे । क्योंकि देवसेनसूरिने द्रविक् संघके उसादक वक्रनन्दिक विषयमें लिखा है कि उसने वस्ति ( प्रन्दिर ) आदि बनवाकर प्रचुर पापका संग्रह किया × । रविकीर्तिने भी उक्त मन्दिर निर्माण

<sup>\*</sup> यह प्रशस्ति इंडियन एण्डिक्तरी जिन्द् ५, पृष्ठ ६७-७१ और 'प्राचीनलेखमाळा' माग १, ४०७-७२ में मुद्रित हो चुकी हैं।

<sup>+</sup> स विजयतां रविकीतिः कविताश्रितकालिदासभारविकीर्तिः ।

सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघरस कारगो दुहो ।
 णामेण वज्जनंदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ २४ ॥

अनादिरंतवान मञ्यञ्यक्तीनां भवसागरः । मञ्यसंतानसामान्याचितनादंतवर्जितः ॥ १०५ ॥ अनादिरपि चानंतः संतानादु व्यक्तितोऽपि च । अभव्यजीवराशीनां मवव्यसनसागरः ॥ १०६॥ भच्यामच्या भवे अनंता जीवराशिद्वये स्थिताः। मिध्यात्वाद् भ्रंजते दुःखं कालद्रव्यवदश्चयाः। १०७॥ द्रव्यपूर्वायरूपत्वाकित्यानित्योभयात्मकाः । मिथ्यात्वासंयमैथोगैः कषायैः कल्ल्षीकताः ॥१०८॥ बघ्नानाः सततं पाप-कर्म दुर्मोचवंधनं । जंतवः परिवर्तते चतुर्गतिषु दुःखिनः ॥ १०९ ॥ गौदच्यानाविलात्मानो बह्वारंभपरिग्रहाः। मिध्यात्वाष्टमदक्षिष्टा विशिष्टानिष्टदृष्ट्यः॥ ११०॥ स्वत्रश्चंसापरा निद्याः परनिदाभिनंदिनः । परस्वहरणे लुब्धा भोगतृष्णातिरेकिणः ॥ १११ ॥ मधुमांससुराहारा मानुषाः कर्मभूमिजाः । तिर्येचो व्याघ्रसिंहाद्या गंधका नारकायुवः ॥ ११२ ॥ जायंते चातिक्रीतोष्णदद्यमानक्षरीरिष् । चंडा नरककुंडेषु नारकाः खंडकात्मकाः ॥ ११३ ॥ म ततु द्रव्यं न ततु क्षेत्रं न सा कालकलाऽपि च । स्वभावो यत्र दुःखस्य विश्रामो नरकश्चितां।। ११४।। लाभः साधारणस्तेषामकाले मरणं न यत् । बल्लमं जीवलोकस्य सुलभं चिरजीवितं ॥ ११५ ॥ रत्नप्रमादिषु क्षेत्रं पृथिवीष्वथ सप्तम् । महातमःप्रभातासु प्रमाणमिदमायुषः ॥ ११६ ॥ एकस्यस्ततः सप्त दश सप्तदश क्रमात् । द्वाविश्वतिस्वयस्त्रिशत् सागराः परमा स्थितिः ॥११७॥। वृद्धीत्युद्धियोऽषः स्थात् जषन्या समयाधिका। द्रश्चवर्षसहस्त्राणि प्रथमायां खितौ स्थितिः॥११८॥
क्रोधमानमहामायास्त्रोभवितावशीकृताः । आर्वध्यानमहावर्षसततश्चोतमानसाः ॥ ११९ ॥
तिर्येचो मानुषा देवा नारका वा कुदृष्टयः । तिर्यमाति प्रपद्यते त्रसस्यावरसंकुलां ॥ १२० ॥
पृद्धिव्ययक्तायभेदेषु ते तेजोऽनित्यमृतिषु । वनस्पतिषु वास्त्रति जन्मदुःखं पुनः पुनः ॥ १२१ ॥
कुम्यादिद्वाद्विययेष्य पृकादित्रीं प्रयम्पति । १२२ ॥
पंजीद्वयप्रकारेषु पक्षिमस्स्यपृगादिषु । ते भजेते चिरं दुःसं तिर्यम्बन्यनि जंतवः ॥ १२३ ॥
जंतप्रहर्षकारुष्ट पक्षिमस्स्यपृगादिषु । ते भजेते चिरं दुःसं तिर्यम्बन्यनि जंतवः ॥ १२३ ॥
जंतप्रहर्षकारुष्ट पित्रमामधा स्थिति । पद्धितिद्या परा भोगभयौ पत्योपसन्नयं ॥ १२४ ॥

कुम्यादिई।द्रियेष्वेक युकादित्रीद्रियेष्वि । चतुरिहियभेदंषु अमंति अमरादिषु ॥ १२२ ॥ पंचेंद्रियप्रकारेषु पश्चिमस्यपृगादिषु । ते मर्जते चिरं दुःखं तिर्यग्जन्मनि जंतवः ॥ १२३ ॥ जंतक्षेहुर्चकालस्य तिरवामधरा स्थितिः । पूर्वकोटीः परा भोगभूमौ पत्योपमत्रयं ॥ १२४ ॥ स्वभावादार्जवोपेताः स्वभावान्मद्वयं ॥ १२४ ॥ स्वभावाद् जंवोपेताः स्वभावान्मद्वयं मताः । स्वभावाद् मद्रश्रीलाश्च स्वभावाद् पापमीरवः १२५ ॥ अक्या मधुमांसादिसाववाहारवर्जिताः । अर्जयति सुमानुष्यं कुमानुष्यं कुकमीभः ॥ १२६ ॥ पापनिर्जरणात् किश्चत् तिर्यमात्रकंत्रतिः ॥ शाय्यते प्रियमानुष्यं देवेश्व सुभकमीभः ॥ १२० ॥ मनुष्यत्वेऽपि जंतनामार्यम्लेच्छक्कलक्ष्वे । दुःखमेविप्सतालामात्र विप्रयोगान्मिर्यैजेतैः ॥ १२८ ॥ नापि प्राप्तेप्यतार्थानां संयुक्तानां प्रियैजेतैः । विपर्येष्वनदीप्तेच्छायावकानां नृणां सुखं ॥१२९॥ यदेव जायते तृत्वं केवांचिन्मोक्षकारणं । आस्वभव्यस्थानां दर्शनादिनिषेविणां ॥ १३० ॥

तदेव जायतेऽन्येषां दीर्धसंसारकारणं । सुदूरमञ्यसच्वानां नरत्वं ग्रुग्धचेतसां ।। १३१ ॥ कर्मभूमिषु सर्वासु भागभूमिषु च स्थिती । तिरश्वामिव निश्चेये नृस्थिती च परावरे ॥ १३२ ॥ अबुमक्षा वायुभक्षात्र मूलपत्रफलाशिनः । उपशांतिधियोऽभ्यस्तकवार्येद्रियनिप्रहाः ॥ १३३ ॥ तापसा बालतपसः कायक्रेशपरायणाः । अकामनिर्जरायुक्तास्तिर्यंचो वंधरोधिनः ॥ १३४ ॥ मावना व्यंतरा देवा ज्योतिष्काः कल्पवासिनः। अल्पर्दयो हि जायंते ते मिथ्यात्वमलीमसाः ॥ देवाः कंदर्पनामानो नित्यं कंदर्परंजिताः । आभियोग्याः सभाऽयोग्याः क्रिष्टाः किल्विषकादयः ॥ ते महर्द्धिकदेवानां दृष्ट्वैश्वर्यं महोद्यं । देवदुर्गतिदुःखार्ताः दुःखमश्रंति मानसं ॥ १३७ ॥ सम्यग्दर्शनलामस्य दर्लभत्वादभव्यवत । भव्या अपि निमर्क्काति भवदःखमहोदधी ॥ १३८ ॥ मावनानां भवत्यव्धिः साधिकः परमा स्थितिः। भौमानां पत्यमन्या त दश्चवर्षसहस्निका॥१३९॥ ज्योतियां साधिकं पत्यं पत्याष्टांजोऽवरा परा। स्वर्गिणां सागराः पत्यं साधिकं द्वपरा स्थितिः१४० मव्यसन्वैर्यदा कैश्वित रूप्यंते पंच रूब्धयः। क्षयोपशमसंग्रुद्धिकयात्रायोग्यदेशनाः ॥ १४१ ॥ अधःप्रवृत्तकरणमपूर्वकरणं तदा । तथाऽनिवृत्तिकरणं विधाय करणं त्रिधा ॥ १४२ ॥ तको दर्शनमोहस्य विधायोपभ्रमं ततः । सर्योपभ्रममावं च खयं चात्मविश्वद्वितः ॥ १४३ ॥

पूर्वमेवौपश्चमिकं क्षायोपश्चिकं क्रमात् । श्वायिकं तैः समुत्पाद्य सम्यक्त्वमनुभूयते ॥ १४४ ॥ तथा चारित्रमोहस्य क्षयोपशमलिश्वतः । चारित्रं प्रतिपद्यामी क्षयं कुर्वति कर्मणां ॥ १४५ ॥ ततो व्नेतसखं मोक्षमनंतज्ञानदर्शनं । अनंतवीर्यमध्यास्य तेवधितव्रति निर्वताः ॥ १४६ ॥ ये तु चारित्रमोहस्य निर्तातवलवत्तया । दर्शनादेव निष्कंपा देवायुष्कस्य वंघकाः ॥ १४७ ॥ संयतासंयता ये च नराः कल्पेषु तेऽमराः । सौधर्माद्यच्युतांतेषु संमवंति महद्भयः ॥ १४८ ॥ सरागसंयमश्रेष्टाः संयता ये त तेऽनघाः । कल्पे सरा भवंत्येके कल्पातीतास्तथा परे ॥ १४९ ॥ नवंग्रेनेयकावासा नवानुदिशवासिनः । कल्पातीतास्तथा क्षेयाः पंचानु तरवासिनः ॥ १५० ॥ इंद्राद्याः करपजा देवा अहमिंद्राश्च सत्पथे । सुखं सुविहितस्यामी भुंजते तपसः फलं ॥ १५१॥ सौधमैज्ञानयोरायुः साधिके मागरोपमे । सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पयोः सप्त सागराः ॥ १५२ ॥ दशार्गवोपमायुक्ता ब्रह्मब्रह्मोत्तरामराः । लांतवेश्पे च कापिष्टे स्युश्रतुर्देश सागराः ॥ १५३ ॥ आयुः शुक्रमहाशुक्रकल्पयोः पोडशान्धयः । शतारे च सहस्रारे तथाःष्टादश सागराः ॥१५४॥ विश्वत्यन्धिसमायुष्का आनतप्राणतामराः । आरणाच्युतयोर्देवा द्वाविश्वत्यन्धिजीविनः ॥१५५॥ एकोत्तरा त वृद्धिः स्याभवप्रैवेयकेष्वियं । उत्कृष्टस्यितिरेषोध्वे साधिका त्वपरा स्थितिः॥१५६॥ नवस्वतुदिशेषु स्याद् द्वात्रिंशत्सागरोपमा । परा स्थितिजीधन्या स्यादेकत्रिंशत्पयोधधः॥१५७॥ त्रयास्त्रगृहदन्वंतः पराञ्चत्तरपंचके । सर्वार्थसिद्धितोञ्च्यत्र द्वात्रिश्चद्वपरा स्थितिः ॥ १५८ ॥ परयानि पंच मौधर्मे देवीनां परमा स्थितिः। आसहस्रारकल्पाच तान्येव द्वचिकानि तु।११५९।) ततः सप्तभिराधिक्ये पंच पंचाशदुच्यते। पल्यानि स्वल्पकालास्ताः परतस्त न योषितः॥१६०॥ उपपादश्व सर्वासां कर्मशक्तिनियोगतः । कल्पवासीसुरस्त्रीणामाधे कल्पद्वये सदा ॥ १६१ ॥ ज्योतिषो भावना भौमाः सौधर्मैशानवासिनः। देवाः कायप्रवीचारास्तीत्रमोह्रोदयत्वतः॥१६२॥ सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पद्वयसमुद्भवाः । देवाः स्पर्श्वमवीचारा मध्यमोहोदयत्वतः ॥ १६३ ॥ श्रक्षत्रक्षोत्तरोद्भृताः कांताः लांतवकल्पजाः । देवा रूपप्रवीचाराः कापिष्टप्रभवास्तथा ॥ १६४ ॥ देवाः ग्रक्रमहाञ्चकशतारस्थितयस्तथा । सहस्रारोद्धवाः शब्दप्रवीचारा अवंत्यमी ॥ १६५॥ आनतप्राणतोत्रता आरणाच्यतवासिनः। देवा मनःप्रवीचारा मंदमोहोदयत्वतः ॥१६६॥ परतस्त्वप्रवीचारा यावत्सर्वार्थसिद्धिजाः श्रमप्रधानशर्माद्ध्या मोहान्यक्तोदयत्वतः ॥ १६७॥ यथा स्थित्या तथा द्वत्या प्रभावेन सुखेन ते। विश्वद्वचापि च लेशानामिद्रियाविभाभित्रीशा १६८॥ उपर्यपरि सौधर्मात पूर्वतः पूर्वतो अधिकाः । अल्पा गतितनत्से धराभमानपरिग्रहैः ॥ १६९ ॥

(रिबंदापुराण )

म्रक्तिमृल्यमहानव्यरत्नस्यायत्नसाधनं । व्यानस्वाधीनसर्वार्थं भ्रुक्ता ते वैद्धः सुखं ॥ १७० ॥ दिवक्च्युता विदेहेषु भरतैरावतेषु वा । कर्पभूभिविमागेषु भवंति पुरुषात्तमाः ॥ १७१ ॥ षटखण्डप्रभवः केचिकिधिरत्नोपलक्षिताः। सिद्धिसौरूयानुसंघानसमर्थचरमक्रियाः ॥ १७२॥ केचिदद्वित्रिभवाश्चान्ये बलाः स्वर्गापवार्गेणः । निदानिनस्त तत्रान्ये केशवप्रतिश्वत्रवः ॥ १७३ ॥ केचितु पूर्वभवाभ्यस्तश्चमपोडशकारणाः।कीत्यस्तिर्थकृतो भृत्वा प्रमवंति जगत्त्रये ।।१७४॥ सम्यक्वस्थिरमुलस्य ज्ञानकांडधृतात्मनः । चारित्रस्कंधवंधस्य नयशाखापशाखिनः ॥ १७५॥ नुसुरश्रीप्रयुनस्य जिनशासनशाखिनः । सेवितस्य लमंते श्रे ते निर्वाणमहाफलं ॥ युग्मं ॥ १७६॥ परमानंदरूपं ते निर्वाणबलसंभवं । सारसौरूयरसं प्राप्ताः सिद्धाः तिष्ठति निर्वताः ॥ १७७॥ इत्यमाकर्ण्य सा धर्म सुवनत्रयपश्चिनी । मोश्चमार्गार्कसंपर्कात् चकासेति प्रमोदिनी ॥ १७८ ॥ प्राक् प्रशस्तानुरागाढचा धर्मश्रवणतो द्धुः । लोकस्रयोऽग्निशुद्धाच्छरत्न नातिचयश्रियं ॥१७९ ॥ सद्दर्भदेशना जैनी जगत्त्रयतन्त्रतां। अतिशेषरजाशेषमञ्चालीवाभ्यशीशमत ॥ १८० ॥ अथ दिव्यष्वनेरंते जैनस्य तदनंतरं । चक्रस्तदनुसंघानं देवा दुद्भिनिःस्वनाः ॥ १८१ ॥

पुष्पवृष्टि प्रवर्षतो रत्नवृष्टिं च तुष्दुवुः । देवास्तत्र बनोहेशे सुहुश्रैकं महासनि ॥ १८२ ॥

तं निश्चम्य मुनिश्रेष्ठं पूज्यमानं सुरेक्वरैः । श्रेणिको गौतमं नत्वा पप्रच्छ बहुविस्मयः ॥ १८३ ॥ भगवन् ! ब्रुहि किनामा स्नुनिः सुरगणैर्यं । पूज्यते पुज्य ! किवंशः प्राप्तो वाड्य किमद्धतं ॥ १८४ ॥ गदातिस्म ततस्तस्मै विस्मिताय गतस्मयाः । आगमानुमितिहाप्यविक्षेयः श्रुतकेवली ॥ १८५॥ श्रीमतोऽस्य महाराज! श्रुण श्रेणिक सन्मतेः। म्रोनर्नाम च वंशं च माहात्म्यं च वदामि ते ॥ १८६ ॥ जितसन्नः क्षितौ रूपातो धरित्रीपतिरत्र यः। प्राप्त एव घरित्रीश ! भवतः श्रोत्रगोचरं ॥ १८७ ॥ हरिवंश्वनमोमानुरमिभृतनृपस्थितिः । राज्यश्रियं परित्यज्य प्रावाजीञ्जिनसंनिधौ ॥ १४८ ॥ वपो दुष्करमन्येषां बाह्यमाध्यात्मिकं च सः । कृत्वा प्राप्तोऽद्य धात्वंते केवलङ्कानमञ्जूतं ।।१८९॥ तेनायमभरैः सर्वेर्जनमार्गोपनृंहकैः । स पुनर्नोधिलामार्थं मक्तितोऽस्यसितो यतिः ।। १९० ॥ पुनः प्रणम्य मन्त्याःसौ समुज्ञृतकृतुहुलः । पृच्छति स्म गणाधीशमिति श्रेणिकश्वतिः ॥ १९१॥ क एव भगवान्! वंश्रो हरिशन्दोपलक्षितः।जातःकदा क वा कीर्यः को वास्य प्रभवाप्रसाव् १९८ कियंतः समतिकांताः प्रजारक्षणदक्षिणाः । धर्मार्थकाममोधादचा हरिवंशक्षितीश्वराः ॥ १९३ ॥ इह भारतजातानां जिनानां चक्रवर्तिनां । हलिनां वासुदेवानां तथा चेवां प्रतिद्विषां ॥ १९४ ॥ शृष्णीमि चरितं सर्वं वंशानां च सम्बद्धवं । लोकालोकविभागोक्तिपूर्वकं वक्तमहिसि ॥ १९५ ॥

जगाद गोतमः स्थाने राजन् ! प्रश्नस्त्वया कृतः । शृष्णु सर्वे यथावने कथयामि यथायथां।१९६॥ त्रैकोक्यस्य सुखासुखानुभवनाधिष्ठानभूमेः स्थिरं संस्थानं प्रथमं तथेव विविधान् वंशावतारांस्तव।। अञ्यार्थे हरिवंशसंभवमतस्तद्वंशजान् भूषतीन् श्रीमच्ड्रेणिक! कीतेयामि भवते शुश्रुषवे श्रूयतां१९७ भव्यस्वादिप्रकृष्टेष्वपिचतनुभृतोदेशकालस्वभावभीवेष्वामोषदेशादिद्धतिविधिवासश्रयंनिश्चितार्थं सष्ट्ष्टीनां हि मोहःप्रभवतिभुवने तावदेवार्थदृष्टौ यावसात्रा भ्युदेतिप्रथितजिनस्विश्लानमास्यन्मरीचिः इति " अरिष्टनिम पुराणसंबहे हरिवशे " जनसेनाचार्यकृती श्रीणकप्रश्ववणेना नाम तृतीयः सरीः ॥ २ ॥

## चतुर्थः सर्गः ।

सर्वेतोऽनंतविस्तारमनंतस्वप्रदेशकं । द्रव्यांतर्विनिष्ठंकमलोकाकाशिमध्यते ॥ १ ॥ न लोक्यंते यतस्विस्तिरमन् जीवाजीवारमकाःपरे । मावास्तवस्तदुद्रीतमलोकाकाश्वसंद्रया ॥ २ ॥ न गतिर्ने स्थितिस्तत्र जीवपुद्रलयोस्तयोः । निमित्तयोरभुतत्वात् धर्माधर्मास्तिकाययोः ॥ ३ ॥ अनाद्यनिष्ठस्तरम् मध्ये लोको व्यवस्थितः ॥ असंख्येयप्रदेशास्मा लोकाकाश्विमिश्रितः ॥ ४ ॥ काल्यः पंचास्तिकायाश्व सप्रपंचा द्वाखिलाः । लोकंयते येन तेनायं लोक इत्यमिलप्यते ॥ ५ ॥ कालः पंचास्तिकायाश्व सप्रपंचा द्वाखिलाः । लोकंयते येन तेनायं लोक इत्यमिलप्यते ॥ ५ ॥

वेत्रासनमृदंगोरुब्रह्मरीसदत्वाकृतिः। अधवोर्ष्यं च तिर्यक् च यथायोगमिति त्रिषा ॥ ६ ॥ श्वरजार्षमघोभागे तस्योर्ध्वे प्ररजो यथा । आकारस्तस्य लोकस्य कि त्वेष चतुरस्रकः ॥ ७ ॥ कटिस्थकरयुग्मस्य वैश्वाखस्थानवार्तेनः । विभक्ति प्रकारवायं संस्थानमचलस्थितेः ॥ ८॥ अघोलोकस्य सप्ताधः स्वविस्तारेण रञ्जवः । प्रदेशहानितो रज्जुस्तिर्यग्लोकेऽवशिष्यते ।। ९ ॥ ऊर्ज प्रदेशवृद्धचातः पंच ब्रह्मोत्तरांतरे । ततःप्रदेशहान्योर्ध्वं रज्जुरेकावशिष्यते ॥ १० ॥ आयामस्तु त्रिलेकानां स्याचतुर्दशरज्जवः । सप्ताधो मंदरादृष्वं सार्द्धं तेनैव सप्त ताः ॥ ११ ॥ चित्राचीमागतो रज्जुद्धितीयांते समाप्यते । द्वितीयातस्तृतीयांते चत्रध्येते ततोऽपरा ॥ १२ ॥ पंचम्यंते चतुर्थी च पष्ट्रयंते पंचमी ततः । सप्तम्यंते च पष्टी सा लोकांते सप्तमी स्थिता ॥१३॥ चित्राघोदेशतस्तुर्ध्वं साधी रज्जुः समाप्यते । ऐशानांते ततः साद्धी माहेंद्रांते त तिष्ठति ॥१४॥ ततः कापिष्टकल्पाग्रे रज्जुरेकावतिष्ठते । सा सहस्रारकल्पाग्रे ततोऽप्येका समाप्यते ॥ १५ ॥ आरणाच्युतकरपांतवर्तिनी सा ततोऽपरा । सप्तमी तु ततो रज्जुरूर्धनलोकांतिनिष्ठिता ॥ १६ ॥ रज्जुः प्रथमरज्ज्वंते सा बद्भिः सप्तभागकैः । अघोलोकस्य विस्तारा लोकविद्धिरुदाहृतः॥१७॥ रज्जू द्वितीयरज्वेते पंचिमः सप्तमागकैः । तिस्रस्तृतीयरज्ज्वेते चतुर्भिः सप्तमागकैः ॥ १८ ॥

चतस्तरतुर्यरज्ज्वंते सप्तमागैस्त्रिभिर्युताः । पंच पंचमरज्ज्वंते सप्तमागद्वयेन ताः ।। १९ ॥ पढेताः सप्तमागेन पष्टरज्ज्वंतगोचरे । सप्त सप्तमरज्ज्वंते विस्तारो रज्जवः स्प्रताः ॥ २० ॥ ऊर्ध्वं च सार्धरज्ज्वंने रज्ज् द्वे सप्तभागकैः। पंचिभः सह विस्तारो लोकस्य परिकीर्तितः॥२१॥ वरतः सार्धरज्ज्वंते सप्तमागैस्त्रिभिर्धताः । चतस्रो रज्जनो त्रेयो विस्तारो जगतस्ततः ॥ २२ ॥ ततार्डभरञ्जुपर्यंते सब्रह्मोत्तरमुर्धनि । विस्तारो रज्जवः पंचभुवनस्य निरूपितः ॥ २३ ॥ कापिष्टाग्रेऽर्घरज्ज्वंते सप्तमागैक्सिभः सह । चतस्रो रज्जवो व्यासो जगतः प्रतिपादितः ॥२४॥ तताऽर्धरज्जुमानति महाश्चकात्रवर्तिनि । षट् सप्तमागसंयुक्तास्तिस्रो व्यासो जगद्रतः ॥ २५ ॥ अर्थरज्यवसानेऽतः सहस्रारातिमिश्रिते । द्विसप्तभागसंयुक्ता न्यासस्तिस्रोऽस्य रज्जवः ॥ २६ ॥ प्राणतात्रार्धरज्ज्वंते पंचसप्तांशमिश्रिते । द्वे रज्जू जगतो व्यासो व्यासविद्धिः प्रकाशितः ॥ २७ ॥ अच्यतांतार्धरज्ज्वंते सप्तभागन सम्मिते । द्वे रज्जू रज्जुरेवांतरज्ज्वंते लोकमस्तके ॥ २८ ॥ अधोलीकोरुजंघादिस्तिर्थग्लोककटीतटः । जलाबेस्रोत्तरस्को मार्हेद्रांतस्त् मध्यमाग् ॥ २९ ॥ आरणाच्युतसुस्कंषो द्विपर्यंतमहाभुजः । नवप्रैवेयकप्रीवोऽनुदिशोद्वहनुद्वयः ॥ ३० ॥ र्षमाञ्चलरसद्दन्त्रः सिद्धक्षेत्रललाटमृत् । सिद्धजीविश्वताकाश्चदेशविस्तीर्णसस्तकः ॥ ३१ ॥

स्वोदरस्थितानिःशेषपुरुषादिपदार्थकः । अपीरुषेय एवेष सल्लोकपुरुषः स्थितः ॥ ३२ ॥ भनोदधिरिमं लोकं घनवातश्र सर्वतः । तनुवातश्र तिष्ठति त्रयोऽप्यावेष्टच वायवः ॥ ३३ ॥ आद्यो गोमुत्रवर्णोऽत्र मुद्भवर्णस्तु मध्यमः । संपृक्तानेकवर्णोऽत्यो बहिबेलयमास्तः ॥ ३४ ॥ दंडकारा घनीभृता ऊर्ध्वाघोभागभागिनः । भंगुराकृतयो लोकपर्यतेषु प्रभंजनाः ॥ ३५ ॥ योजनानां सहस्राणि प्रत्येकं विश्वतिः स्पृताः। अघोविस्तारतस्तूर्ध्वं त्रयोऽप्यूनैकयोजनाः ॥३६॥ दंडाकारपरित्यागे यथाक्रमममी पुनः । सप्तपंचचतःसंख्या योजनानि वितन्यते ॥ ३७ ॥ श्रदेशहानितः पंच चत्वारि त्रीणि च कमात् । बाहुरयं योजनान्येषां तिर्वग्लोके भवत्यतः ॥३८॥ प्रदेशकृद्धितः सप्त पंच चत्वारि च क्रमात् । योजनान्युपचीयंते ब्रह्मब्रह्मोत्तरांतिके ॥ ३९ ॥ पुनः प्रदेशहान्यैवं पंच चत्वारि च क्रमात् । त्रीणि चैव मवंत्येषां योजनानि शिवांतक ।।४०॥ अभेवोजनबाहुत्यो मस्तकेषु धनोद्धिः । घननातस्तद्धेः स्याचनुवातस्तद्नुकः ॥ ४२ ॥ स्राजने बातवरुपैः सर्वतस्त्रिमिरावृतः । कवचैरिव लोकस्त्तैमैदालोकजिनगोपया ॥ ४२ ॥ अत्र रत्नप्रमाधेयं द्वितीया शर्कराग्रमा । प्रथिता पृथिवी लोके तृतीया बाहुकाप्रमा ॥ ४३ ॥ वंकप्रमा चतुर्थी तु पंचमी पृथिवी तथा । धुमप्रमा विनिर्दिष्टा बष्टी चापि तमःप्रसा ॥ ४४ ॥

88

चतुर्थः सर्वः ।

महातमः प्रमा यूमिः सप्तमी च घनोदघौ। वलयाधिष्ठिताः श्चेताः सप्ताधोऽघो व्यवस्थिताः ॥४५॥ गोत्राख्यया त ताः ख्याता धर्मा वंशा यथाक्रमं। मेघांजनाप्यरिष्टा च मधवी माघवीति च ॥४६॥ लक्षेका योजनानां स्यात सहाशीतिसहस्रिका । त्रिभिर्मागैविंभक्तं च बाहुत्यं प्रथमश्चिते:॥४७॥ योजनानां सहस्राणि खरमागेऽत्र पोडम । अभीतिः पंकवहुले चतुर्भिरधिकानि त ॥ ४८ ॥ तथैवाञ्बहले भागे बाहर्यं सुविनिश्चितं । शास्त्रेऽशीतिसहस्राणि योजनानि जिनेशिनां ॥ ४९ ॥ तं पंकबहरूं भागं भासयंति यथायथं । रक्षसामसुराणां च निवासा रत्नमासराः ॥ ५० ॥ खरभागं नवानां तु वासा मवनवासिनां । भूवयंति महामासा बहुमेदाः स्वयंत्रमाः ॥ ५१ ॥ चित्रारुयं पटलं पूर्व वजारुयं तु ततः परं । वैदुर्यारुयं ततो क्षेत्रं लोहितांकारुयमप्यतः ॥५२॥ मसारगल्बगोमेदप्रवालपटलान्यतः । द्योती रसांजनारूये च तथैवांजनमूलकं ॥ ५३ ॥ अंगस्फटिकसंबे च चंद्रभारूयं च वर्चकं । बहिशलामयं चेति पटलानि हि पोडश ॥ ५४ ॥ एकैकस्य द्व बाह्रव्यं सहस्रगुणयोजनं । पटलस्य तदात्मासौ खरमागः प्रभासरः ॥ ५५ ॥ विश्लेयाः पंकबदुलाच्छेषाः पडिप भूमयः । स्वस्वबाहुल्यहीनैकर्ज्ज्वायामनिजातराः ॥ ५६ ॥ द्वात्रिंदग्रथ बाहुल्यमष्टाविंगतिरेव च । चतुर्विंगतिरप्यासां विंगतिः बोडग्राष्ट च ॥ ५७ ॥

योजनानां सहस्राणि षण्णामपि यथाक्रमं । पृथिवीनां विनिर्दिष्टं दृष्टतस्वैजिनेश्वरैः ॥ ५८ ॥ दञ्चानामसुरादीनां प्रथमायां च सक्षनां । संख्या सा प्रतिपत्तव्या परिपाटचा व्यवस्थिता॥५९॥ चतुःषष्टिः स्मृता लक्षा अभीतिश्रतुरुत्तरा । द्वासप्ततिस्तथा लक्षाः षण्णां परसप्ततिस्ततः ॥६०॥ भवनानां तथा लक्षा नवतिश्र बहुत्तरा । चैत्यालयाश्र विश्लेयाः प्रत्येकं सबसंख्यया ॥ ६१ ॥ चतुर्देश सहस्राणि षोडशापि यथाक्रमं । भूतानां राश्वमानां च संति सबान्ययो भूवः ॥ ६२ ॥ असरा नागनामानः सुपर्णतनयामराः । द्वीपोदधिक्रमाराश्च तथैव स्तनितामराः ॥ ६३ ॥ विद्युत्कुमारनामानो दिक्कुमारास्तथाऽपरे । देवा अग्निकुमाराश्र कुमारा वायुर्वकाः ॥ ६४ ॥ मणिद्यमणिनित्यामे पाताले निवसंति ते । यथायथं निवासेषु देवा भवनवासिनः ॥ ६५ ॥ असुराणां च तत्रायुः साधिकः सागरः स्पृतः । तथा नागकुमाराणां बेयं पल्योपमत्रयं ॥६६॥ तत् सुपर्णकुमाराणां सार्धे पल्योपमद्भयं । द्वयं द्वीपकुमाराणां श्रेषाणां पल्यमद्धेभाकः ॥ ६७ ॥ असुराणां धनंषि स्यादुत्सेधः पंचविंशतिः । मौमैदेशैन शेषाणां ज्योतिषां सप्त तस्त्रतः ॥६८॥ सीधर्मेशानयोर्देवाः सप्तहस्तोच्छ्यास्ततः । एकार्षहानौ सर्वार्थसिद्धौ हस्तोऽवशिष्यते ॥ ६९ ॥ अतः परं प्रबह्यामि शृणु श्रेणिक ! लेशतः । सप्तानामपि भूमीनां क्रमेण नरकालखान् ॥७०॥

मवंत्यब्बहुले मागे वर्मायां नारकाश्रयाः । योजनानां सहस्रं तु ग्रक्त्वोध्वीधीविभागयोः ॥७१॥ अयमेव कमो होयः शेषास्विप च भूमिषु । सप्तम्यां मध्यदेशे ज्मी सित्रिशे क्रोशपंचके ॥ ७२ ॥ रुक्षा नरकभेदानां स्युख्यित्रत्पंचविंशतिः । तासु पंचदशैवैता दश तिस्नस्तथैव च ॥ ७३ ॥ पंचोनापि च लक्षेका पंच चैव यथाक्रमं । लक्षाश्चतरशीतिः स्युस्तेषां संब्रहसंख्यया ॥ ७४ ॥ त्रयोदश यथासंख्यमेकादश नवापि च । सप्त पंच त्रयश्रैकः प्रस्तारास्तासु भूमिन ॥ ७५ ॥ सीमंतको मतः पूर्वी नरको रीहकस्ततः । श्रांतोद्धांती च संभ्रांतः परोऽसंभ्रांत एव च ॥ ७६ ॥ विभ्रांतश्र तथा त्रस्तो धर्मायां त्रसितः परः। वकांतश्राप्यवकांतो विकांतश्रेद्रकाः स्पृताः ॥७०॥ स्तरकः स्तनकश्रेव मनको वनकस्तथा । घाटसंघाटनामानौ जिह्नाख्यो जिह्नकामिषः ॥ ७८ ॥ लोलथ लोलुपथापि तथा ज्यस्तनलोलुपः । वंशायाभिद्रका होते जिनेरकादशीदिताः ॥ ७९ ॥ तप्तश्च तिपत्रश्चान्यस्तपनस्तापनः परः । पंचमश्च निदाघारूयः पष्टः प्रज्वितते मतः ॥ ८० ॥ वथैबोज्ञ्बलिवो क्षेत्रस्ततः संज्बलिवोऽष्टमः । संप्रज्बलित इत्यन्यस्तृतीयायौ नर्वेद्रकाः ॥८१॥

आरस्तास्य मार्थ वर्चस्कस्तमकस्त्या । खडः खडेखडश्रेति चतुर्थ्या सप्त वर्णिताः ॥ ८२ ॥

१ खडरव इति ग पुस्तके ।

तमो भ्रमो झर्पोऽतथ तमिश्रभेत्यमी स्पृताः । इंद्रका नगराकाराः पंचम्या पंच संहिताः ॥८३॥ हिमनर्दरुलखकाल्यः पष्ठचामपीद्रकाः । सप्तम्यामप्रतिष्ठानमेकमेर्नेद्रकं निदुः ॥ ८४ ॥ क्षेया क्षेकोनपंचाग्रदिद्रकाः संयुतास्त्वमी । अधोऽधो न्यूनका द्वाभ्याग्रपर्यपरि वृद्धयः ॥ ८५ ॥ सीमंतके चत्रदिक्ष प्रत्येकं नारकालयाः । तिष्ठंत्येकोनपंशाशत श्रेणिबद्धा महातराः ॥ ८६ ॥ तावंत एव चैकोनाः श्रेणिबद्धाः विदिश्च च । प्रत्येकं बहवस्तेभ्यस्ताभ्योऽन्यत्र प्रकीर्णकाः॥८७॥ एकैको हीयते वाधः सीमंतनरकादियु । चतुःश्रेषोऽप्रतिष्ठानो न श्रेणी न प्रकीर्णकाः ॥८८॥ **इतं वण्णवतं** दिशु चतुरूनं विदिशु तत् । सीमंतकस्य तन्मिश्रमष्टाश्रीते शतत्रयं ॥ ८९ ॥ श्चतं द्वानवतं दिक्षु साष्टाशीति विदिशु नत् । कुंडानां नरकस्येतद् युक्तवाशीत्या शतत्रये ॥९०॥ अष्टाशीतं शतं दिशु चतुरूनं विदिशु तत् । रौरुकस्य विभिन्नं तर् द्वासप्तत्या शतत्रयं ॥९१॥ शतं चतुरशीतिश्र भांते दिशु विदिशु तत्। साशीति नारकं मिश्रं चतुःष्टरण शतत्रणं ॥९२॥ साशीतिकं यतं दिख् पट्सप्तत्या विदिश्च तत् । पटपंचाश्रद्धिमिश्रं स्यादद्वांतस्य यतत्रयं ॥ ९३ ॥ षद्सप्तत्या शतं दिश्च द्वासप्तत्या विदिश्च तत् । द्वचूनपंचाश्चता मिश्रं संश्वांतस्य शतत्रयं ॥९४॥ इ.।सप्तरस्य क्षतं दिलु साष्ट्रपट्या विदिलु तत् । असंभ्रांतस्य मिश्रं तच्चत्वारिशं शतक्रमं ॥ १५॥।

साष्ट्रपष्टिशतं दिश्व चतुःपच्या विदिश्च तत् । द्वात्रिशं तद्द्वयं युक्तं विश्रातस्य शतत्रयं ॥९६॥ चतुःषष्ट्या शतं दिश्च शतं षष्ट्या विदिश्च च । त्रस्तस्य तद्द्वयं मिश्रं चतुर्वैशं शतत्रयं ॥९७॥ श्वतं बच्छाधिकं दिश्च बट्पंचाशं विदिश्च तत् । त्रसितस्य समायुक्तं बोडशांग्रं शतत्रयं ॥९८॥ ष्टपंचाशं शतं दिश्च द्वापंचाशं विदिश्च तत् । वक्रांतस्य समायुक्तमष्टोत्तरशतत्रयं ॥ ९९ ॥ ब्रिपंचार्श शतं दिक्ष चत्वारिंशं सहाष्ट्रीमः । विदिश्च मिश्रितं तत्स्यादवक्रांते शतत्रयं ॥१००॥ चत्वारिंग् शतं दिशु विकातस्य सहाष्ट्रभिः। चत्वारिंगं चतुर्भिस्तद् विदिशु परकीतितं ॥१०१॥ इयं तब समायुक्तं इयं द्वानवतं शतं । इंद्रके नरकाणां स्यात परिवारस्रयोदशे ॥ १०२ ॥ श्रेणिबद्धान्यपूर्ति स्युः सहस्राणींद्रकैः सह । त्रयस्त्रिशचतुःशत्या चत्वारि सम्रदायतः ॥ १०३ ॥ वे लक्षास्त्रिवदेकोना नवतिः पंच पंचिभः । सहस्राणि वतैस्तेऽपि सप्तपष्ट्या प्रकीर्णकाः॥१०४॥ चत्वारिशं शतं दिक्षु चतुर्भिस्तरकस्य तत् । विदिक्षु चतुरूनं द्वे अशित्या चतुरंतया ॥ १०५ ॥ चरवारिशं शतं दिश्च षट्त्रिशं तु विदिश्च तत् । स्तनकस्य समस्तं तत् षद्सप्तत्या अतद्वयं।।१०६॥ षद्त्रियं हि शतं दिशु द्वार्त्रियं तु विदिशु तत् । मनकस्य समस्तं तत् साष्ट्रपष्टि शतद्वयं ॥१०७॥ े द्वात्रियां हि भतं दिस् त्वष्टाविंशं विदिस् तत् । वनकस्य समस्तं तत् पष्ट्या यक्तं भत्द्वयं ॥१०८॥ अष्टाविंगं शतं दिशु चतुर्विंगं विदिशु तत् । घाटस्यापि समस्तं तत् द्वापंचागं शतद्वयं ॥१०९॥ चतुर्विशं शतं दिश्च विश्वमेव विदिश्च तत् । संघाटस्य चतुर्युक्तं चत्वारिशं शतद्वयं । ११० ॥ दिखु विशं शतं क्षेयं पोडशायं विदिखु तत् । जिहारूपस्य समस्तं तत् पर्त्रिशं हि शतद्वया। १११।। बोड्यामं यतं दिक्ष द्वादशामं विदिश्च तत् । जिहारूयस्य यक्तं स्यादष्टाविशं शतद्वयं अर् १२॥ ब्राढशाग्रं शतं दिस्र विदिक्ष्त्रष्टोत्तरं शतं । लोलस्यापि समस्तं तत् विश्वत्यग्रं शतवर्यं ॥११३॥ अष्टोत्तरग्रतं दिक्ष विदिश्च चतुरुत्तरं । लोलपस्य समस्तं तत् द्वादाशाग्रं शतद्वयं ॥ ११४ ॥ चतुर्भित्र शतं दिल् विदिश्च शतमायतं । तत्तनुलोलुपारूयस्य चतुर्थेक्तं शतद्वयं ॥ ११५ ॥ श्रीणबद्धानि चैतानि दे सहस्रे च पद्यती । नवतिः पंचिमियुक्तः मवंति नरकानि तु ॥ ११६॥ चत्रविंगतिलक्षाश्च नवतिः सप्तिमिह्त्वह । सहस्रगुणिताः पंच त्रिभती च प्रकीर्णकाः ॥११७॥ तप्तस्यापि भनं दिश्च नरकाणां विदिश्च तत् । मता वण्णवितिर्युक्तं भनं वण्णवतं त तत् ॥११८॥ दिश्च वण्णवतिद्वीभ्यां विदिश्च नवतिर्युता । तिपतस्य न तव् युक्तमष्टाशीतं शतं मतं ॥ ११९ ॥ दिसु द्वानवतिः सा स्वादष्टाशीतिविदिसु तत्। तपनस्य तु तद्वयुक्तमशीत्या सहितं श्रतं ॥१२०॥ अष्टाभीतिर्महादिशु विदिशु चतुरुत्तरा । अञ्चीतिस्तापनस्यैतत् द्वासप्तत्या शतं यतं ॥ १२१ ॥

अशीतिश्रतुरूष्वी स्याद् दिह्वशीतिर्विदिष्ठ तत्। निदाषस्यापि तयुक्तं चतुःाष्टियुतं शतं ॥ १२२ ॥ दिक्ष्यशीतिविदिश्व क्रैः षटसप्ततिरुदाहता । युक्तं पञ्चलितस्यापि पर पंशाशं शतं हि तत ॥ १२३ ॥ दिशु पर सप्तिर्द्धेया चतुरूना विदिश्च सा । शतग्रुज्ज्वलितस्योभे चत्वारिशं तथाऽष्टकं ॥१२४॥ दिश्र द्वासप्ततिः सा स्यादष्टाषष्टिविदिश्च तत् । युक्तं संज्वलितस्यापि चत्वारिशं श्रतं मतं ॥१२५॥ अष्टाषष्टिर्महादिश्च चतुःषष्टिविदिश्च तत् । संप्रज्यलितसंश्चरय द्वात्रिंशत्संयुतं शतं ॥ १२६ ॥ श्रेणिबद्धानि चामूनि सहस्रं च चतः शती । पंचा ीतिश्र जायंते नवस्विप सहेंद्रकैः ॥ १२७ ॥ लक्षाश्रतुर्देशाष्टामिनेवतिश्र प्रकीर्णकाः । सहस्रताडिता पंच-शती पंचदशापि च ॥ १२८ ॥ चतुःषाष्ट्रमेह।दिक्षु षष्टिरेव विदिक्षु च । आरस्यापि शतं मिश्रं चतुर्विशतिसंगतं ॥ १२९ ॥ विष्टेरेव महादिश्च पर्पंचाशद्विदिश्च च । तारस्यापि च तन्मिश्रं पोडशांग्रं वतं मतं ॥ १३० ॥ वर पंचाशन्महादिश्च द्वापंचाशद्विदिश्च च । मारस्यापि च तन्मिश्रं मतमष्टोत्तरं श्रतं ॥ १३१ ॥ द्वापंचाशन्महादिक्ष चत्वारिंशत सहाष्ट्रिमः । दर्चस्कस्य विदिश्च स्थाचन्मिश्चं शतमेव तु ॥१३२॥ चत्वारिंशत सहाष्टाभिर्महादिक्ष विदिक्ष तु । तमकस्य चतुर्भिश्च युतं वा नवतिर्द्धयं ॥ १३३ ॥ चत्वारिश्चतुर्भित्र महादिक्ष विदिश्च तु । चत्वारिशत वडस्येगमशीतिश्चतुरुत्तरा ॥ १३४ ॥

चरवारिंशन्महादिक्षु पर्तित्रच विदिक्षु च । युता परपटस्येयं परसप्ततिरुदाहुना ॥ १३५ ॥ इंद्रकैः सह सप्त स्युः शतान्येतानि सप्त च । श्रेणीबद्धानि सर्वाणि नरकान्यत्र संगवात् ॥१३६॥ लक्षा नवसहस्राणि नवतिर्नवभिः सह । नवतिश्र त्रिभिर्युक्ता दिश्वती च प्रकीर्णकाः ॥१३७॥ पद्तिशय महादिशु द्वातिंशतु विदिशु तत् । तमःश्रुतेर्द्वयं मिश्रमष्टापष्टिरुदाहता ॥ १३८ ॥ द्वात्रिशतु महादिशु तमस्पाष्टी च विश्वतिः । विदिश्च मिश्रितं तच विष्टितः मनीविभिः ॥१३९॥ अष्टार्विशतिरुद्दिष्टा महादिल् विदिश्त तु । ऋषमस्य चतुरूना स्याहापंचाश्रदृद्धयं युता ॥ १४० ॥ चतुर्विश्वतिरंप्रस्य महादिक्षु विदिक्षु तु । विश्वतिर्मिश्रितं तस्य चत्वारिश्चतुर्युता ॥ १४१ ॥ विश्वतिस्त महादिक्ष विदिक्ष्विप च पोड्य । तमिश्रस्य विमिश्रं तत् पद त्रिंशक्यरकाणि ता।१४२॥ इंद्रकै:सह सर्वाणि श्रेणीबद्धान्यमृन्यापे । द्वे अते नरकाण्युक्ते पंचविष्टिविमिश्रिते ॥ १४३ ॥ हे लक्षे च सहस्राणि नविभनेवतिस्तथा । शतानि सप्त कथ्यंते पंचत्रिशत प्रकीर्णकाः ॥१४४॥ षोडशैव महादिश्च द्वादशैव विदिश्च च । हिमस्यापि विमिश्रं स्यादश्चाविश्वतिरेव तत ॥१४५॥ द्वादक्षेत्र महादिश्च निदिक्ष्वष्टौ तु तद्वयं । सहितं नरकाणां स्याद् वर्दरुस्य तु विश्वतिः॥१४६॥ अष्टावेव महादिशु चत्वार्येव विदिशु च । लक्ककरण समेतं तु द्वादश्चेव तु तदृद्वयं ॥ १४७ ॥

त्रिषष्टिरिंद्रकैः सार्धं श्रेणीवदान्यपून्यपि । नवतिश्र सहस्राणि नवभिः सहितानि त ॥ १४८॥ यतानि नव तत्रापि द्राप्तिश्च प्रकीर्णकाः। प्रकीर्णनारकाकीर्णाः प्रणीताः प्राणिदःसद्दाः॥१४९। एकमेव महादिक्षु विदिक्षु नरकं न हि । अप्रतिष्ठानयुक्तानि पंचस्युर्ने प्रकीर्णकाः ॥ १५० ॥ कांश्वारुवश्च महाकांश्वः पूर्वपश्चिमयोदि ोः । पिपासातिपिपासारूयौ दक्षिणोत्तरयोस्तथा ॥१५१॥ सीमैतकेंद्रकस्यामी चत्वारोऽनंतराः स्थिताः। दुवीर्णनारकाकीर्णाः पसिद्धा नारकालयाः ॥१५२॥ अनिच्छारुवो महानिच्छो निरयो विध्यनामकः। महाविध्याभिधानश्च तरकस्य तथा स्थिताः। '५३। दःखारूयश्च महादःखो निरयो वेदनाभिधः। महावेदननामा च तप्तस्यामी तथा स्थिताः॥१५४॥ निसष्टातिनिसष्टाख्यौ निरोधो निरयोऽपरः। महानिरोधनामा च तेऽप्यारस्य तथा स्थिताः। १५५॥ निम्दातिनिरुद्धाख्यौ वतीयश विमर्दनः। महाविमर्दनारुपश तमोनामा तथा स्थिताः॥१५६॥ नीलारूपत्र महानीलो निरयो मधवाक्षितौ। दिशु पंकमहापंकौ हिमनासस्तया स्थितः॥१५७॥ स्थिताः कालमहाकालरौरवा निरयास्तथा । महारौरवनामा च स्वाप्रतिष्ठानदिश्च ते ॥ १५८ ॥ नवतिश्व सहस्राणि त्रिशती च त्रकीर्णकाः। लक्षाश्चैव न्यशीतिःस्यश्चत्वारिशच सप्तामिः ॥ १५९॥ सहसाणि मन श्रेणी-गतानां पर्श्वतींद्रकैः । त्रिभिः पंचाश्वता स्था अश्वीतिश्रतस्वरा।।१६०॥ वेषु संख्येयविस्ताराः बदलक्षाः प्रथमक्षितौ । संत्यसंख्येयविस्ताराश्रत्वविश्वतिरेव ताः ॥१६१॥ सेति सैरुवेयविस्ताराः पंचलक्षास्तु विश्वतिः। ततोऽसंख्वेयविस्तारा नरकौषा ग्रधःश्वितौ।।१६२॥ सक्षास्तिस्तरत्वीयार्था ख्वाताः संख्येययोजनाः। असंख्येयास्त विस्तारा लक्षा द्वादश्च त क्षितौ॥ लक्षद्वयं चतुष्यौ त नारकाणां श्वितौ ततः। संख्येययोजनानां स्यादन्येषामष्ट लक्षिताः॥१६४॥ अवःवष्टिसहस्राणि संख्येया व्वनितान्यतः । चत्वारिंशतुसहस्राणि द्विलक्षाण्यपराण्यपि ॥१६५॥ एकोमविश्वतिः पष्ट्यां सहस्राणि नवीत्तरा । नवतिर्नवश्चत्यामा संख्येया ध्वनितानि तु ॥१६६॥ सप्ततिक सहस्राणि नवासंख्येययोजनाः । जतानि नारकावासा नवषण्णवतिस्तिवह ॥ १६७ ॥ एकं संख्येयविस्तारं सप्तम्यां नरकं मतं । ततोऽसंख्येयविस्तारं नरकाणां चतुष्ट्यं ॥ १६८ ॥ तत्र संख्वेयविस्तारा इंद्रकाः सर्व एव ते । श्रेणीवद्धास्त्वसंख्येयविस्तारा नरकालयाः ॥१६९॥ केचिरसंख्येयविस्ताराः सर्वभूमित्रकीर्णकाः। केऽप्यसंख्येयविस्तारा इत्वं ते तुमयात्मकाः १७०॥ सीमंतकस्य विस्तारो योजनानां मतं ततः । बिद्वाद्धिः प्रमितो लक्षाधारवारिकाच पंच च॥१७१॥ चरवारिशचतस्त्रका लक्षाः साष्ट्रसङ्ख्यिकाः । त्रिश्वती च त्रयक्षिशत सन्वंशो नारकस्य सः॥१७२॥ त्रियत्वारिक्रदिष्टास्ताः सहस्राणि च पोड्य । पद्यतानि च पद्पष्टिक्री त्र्यंशी रौरवस्य म ॥१७३

चत्वारिश्च लक्षा सैकोद्वांतस्य शतत्रयं । त्रयश्चित्रत्तरहस्राणि त्रयश्चिशतु भागवान् ॥ १७५ ॥ चत्वारिग्नत्त्व संभ्रति ततः पर्वाष्ट पर्श्वती। चत्वारिग्नत्त्वहस्राणि सैकानि द्वौ त्रिमागकौ॥१७६॥ ताश्चत्वार्तिग्नत्ते स्वार्ति स्वार्ति

जष्टागनगत् स । पंजार पार प्रदासत् सहस्त्रकाः । वतानि वर त्रिमाणी ही वर्षाष्ट्रसहस्त्रका। (२०९॥ वर्षात्रवा तथा लक्षाः सवर्षाष्ट्रसहस्त्रकाः । वतानि वर त्रिमाणी ही वर्षाष्ट्रसहस्त्रनामनि ॥१७९॥ वर्षात्रवा तथा लक्षाः सहस्राणि च सप्ततिः । पंचोचताणि विस्तारस्रसितस्य परिस्कुटः॥१८०॥ पंचित्रवा लक्षा वकांतस्य त्रिमाणवान् । ज्यवीतिश्रा सहस्राणि त्रयत्रिवाच्छतत्रमं ॥ १८९ ॥ चतुस्त्रिवा लक्षा नवन्येकसहस्त्रिकाः । वर्षाष्टः पर्यत्रती ज्यंशाववकांतस्य सर्वतः ॥ १८० ॥ चतुस्त्रिवा लक्षा योजनानामवर्षियताः। विकांतस्याणि विस्तारः समस्तो विस्तरितः॥१८२॥ स्तर्कस्य त्रयस्त्रिवा लक्षाः साष्ट्रस्तिवा लक्षाः । वतानि त्रीण सत्त्रवाः त्रिम् विस्तृतिः॥१८४॥ स्तरकस्य त्रयस्त्रिवा लक्षाः साष्ट्रस्तिकाः। वतानि त्रीण सत्त्रवाण वर्षष्टः वर्ष्ट्राती मता॥१८५॥ सनकस्याणि विस्तारो त्रिष्ठा साष्ट्रस्त्रकाः । योजनानां सहस्राणि पंचिवित्रतिते च ॥१८६॥

बनकस्यापि विस्तारः त्रिञ्चक्रक्षाः वातत्रयं । त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिशत्त्रिमागवान् ॥ १८७॥ घाटस्य विंगतिरुक्षा नव प्रपृष्टिश प्रकृतं । चत्वारिंगत्सहस्राणि सैकानि व्यंशकौ हि सः॥१८८॥ अष्टाविंगतिलक्षास्त विस्तारः परिकीर्तितः । स पंचागत सहस्राणि संघाटस्य निरंतरः ॥१८९॥ सप्तविंशतिलक्षाः स त्रयांक्षश्चं भतत्रयं । पंचाशाच सहस्राणि साष्टी जिहस्त्रिभागवान् ॥ १९० ॥ स्रक्षाः पहर्षिक्षतिः प्रोक्ताः सपट्वष्टिसहस्रिकाः । पट्षष्टिःपट्कृती त्र्यंको विस्तारो जिहिकाश्रयः ॥ पंचिवविवातिलक्षास्त लोलस्य परिकीर्तितः। सहस्राणि च विस्तारः समस्तः पंचसप्ततिः॥१९२॥ चतुर्विवातिलक्षाक्षा लोलुपस्य त्रिभागवान् । ज्यगीतिका सहस्राणि त्रिभती त्रिभता त्रयं ॥१९३॥ त्रयोविकतिलक्षास्त विस्तारः स्तनलोखपे । सहस्राण्येकनवतिस्च्यंशौ पर्वष्टि पर्शतं ॥ १९४ ॥ त्रयोविशतिलक्षास्त तप्ते द्वाविशतिः परे । त्रिभागोऽष्टी सहस्राणि त्रयस्त्रिशच्छतत्रयं ॥ १९५ ॥ एकविश्वतिलक्षा वै सहस्राणि च पोडग। तपनस्य त्रिमागौ च पटपष्टिः पट्यती च सः ॥१९६॥ लक्षाः विश्वतिरुद्दिष्टा मानिभिः पंचविश्वतिः। सहस्राणि च विस्तारस्तापनस्यापि सर्वतः॥१९७॥ एकोनविश्वतिरुक्षा निदायस्य ज्ञतत्रयं । त्रयक्षिश्वत्सहस्राणि त्रिभागक्षिणता त्रयं ॥ १९८ ॥

स चाण्टादश लक्षास्ताः पर्पष्टिः पोडशात्मकं। शतं प्रज्यवितस्यासौ चत्वारिंशत्सहस्रकैः॥१९९॥

लक्षाः सप्तद्वा प्रोक्ता विस्तारस्तत्त्वदार्शिभिः। सहैवोज्ज्वलितस्यासौ चत्वारिंगत्सहस्रकैः॥२००॥ लक्षाः वोडम विस्तारो ह्यष्टापंचादशद्वयतः। सहस्राणि त्रिंशत्यंशस्त्रिशत्संज्वलिते त्रिभिः॥२०१॥ लक्षाः पंचदश ऋषेशो पर्वष्टिः पर्वती च सः। सहस्राणि च षद्पष्टिः संप्रज्वलितनामनि॥२०२॥ लक्षाश्चातुर्देशैनोक्ताः पंचसप्तातिरप्यतः । सहस्राणि स निस्तारस्तस्यारस्यापि सर्वतः ॥ २०३ ॥ लक्षासयोदश व्यंशस्त्रपश्चिशव्छतत्रयं । व्यशीतिश्व सहस्राणि विस्तारस्तारगीचरः ॥ २०४ ॥ लक्षा द्वादम त्र्यं में च पट्पष्टिः पद मती तथा । सहस्राण्येकनवतिर्विस्तारो मारगोचरः ॥२०५॥ लक्षा द्वादम् वर्चरके लक्षोनास्तनके त ताः । त्र्यं तथाष्टसद्दसाणि त्रयस्त्रिभच्छतत्रयं ॥ २०३ ॥ लक्षा दश पहस्थोक्ताः सहस्रं पोडशात्मकं । पदशती च त्रिभागौ च ५८ वष्टिः स प्रकीर्तितः२०७ लक्षा नव सहस्राणि पंचविंशतिरेव च । विस्तारो विस्तरेणोक्तस्तज्जैः पडपडस्य सः ॥ २०८ ॥ लक्षास्तमः श्रुतेरष्टी योजनानां कतत्रयं । त्रयस्त्रिकत्सहस्राणि त्रयस्त्रिकतत्रयं च सः ॥ २०९ ॥ लक्षाः सम्भ अमस्यासौ चत्वारिंशत्सहस्रकैः । शतानि षोडशांशी च षदषष्टिरपि माधितः ॥२१०॥ लक्षाःषडेव विस्तारः सपंचाशत्सहस्त्रिकाः । योजनानां समंतालु झषस्य परिभाषितः ॥ २११ ॥ लक्षाः पंचेव चांघस्य त्रयार्खिशच्छतत्रयं । त्र्यंशक्चाप्यष्टपंचाशत सहस्राणि स वर्णितः ॥२१२॥

लक्षास्तिस्रो हिमस्यापि विस्तारः पंचसप्ततिः । सहस्राणि समादिष्टःग्रद्धकेवलहृष्टिभिः ॥२१४॥ लक्षद्वयं विभागश्च विस्तारो वर्दलस्य तु । ज्यशीतिश्च सहस्राणि त्रयक्षित्रच्छतत्रयं ॥ २१५॥

लक्षकस्य तु लक्षेका पर्पष्टिः शरशती तथा । सहस्राण्येकनवतिर्विस्तारः ज्यंशकद्वयं ॥२१६ ॥ केवलैव त लक्षेका योजनानौ मकीर्तितः । अप्रतिष्ठानविस्तारो वस्त्ववस्तरवेदिभिः ॥ २१७ ॥ इंद्रकेषु च बाहरुयं घर्मायां क्रोश एव च। श्रेणिष्वेषु स सत्र्यशो हो सल्यंशी प्रकीर्णके ॥२१८॥

क्रीकासार्थस्त वंशायामिद्रकेषु तदीरितं । श्रेणीगतेषु त क्रोशो त्रयः साधीः प्रकीर्णके ॥२१९॥ मेघागामिंद्रकेषुक्तं बाहल्यं क्रीययोद्धेयं । स द्विज्यंशं त तच्छेण्यां संयुक्तं तत्प्रकीर्णके ॥२२०॥ साधौँ द्वाविद्रकेष्वेती चतुध्यी ब्यंशकस्यः। श्रेण्यां प्रकीर्णकेष्वेते पदमागैः पंच पंचिमः॥१२१॥ ईद्रकेषु त्रयः क्रोश्वाश्वत्वारः श्रेण्युपाश्रयः । सप्त प्रकीर्णकेष्वेते पंचम्याग्रपविषताः ॥ २२२ ॥ साधीः वष्ठया त्रयः कोशा इंद्रके श्रेण्यपाश्रिताः। चत्वारस्त्र्यशकावष्टी ते पहमागाः प्रकीर्णके २२३ सप्तम्यामप्रतिष्ठाने चत्वारस्ते सम्बन्ध्याः । श्रेणिबद्धेषु पंचैव सित्रमागाःप्रकीर्तिताः ॥ २२४ ॥ बोबनानां चतःषष्टिः गतानि प्रथमक्षितौ । नवातिनीवसंयुक्ता क्रोशयोश इयं तथा ॥ २२५ ॥

क्रोकद्वादशभागाश्च तथैवैकादशापरे । इंद्रकाणामिदं ज्ञेयमेक्रेकस्यांतरं बुधैः ॥ ॥ २२६ ॥ चतः १ष्टिशतान्येव नवतिश्च नवोत्तरा । श्रेणियतांतरं क्रोशौ तथा पंचनवांशकाः ॥ २२७ ॥ नवतिर्नव चैतानि चतुःवष्टिशतानि तत् । क्रोजाः सप्तद्ञान्येषां क्रोजाय्ह्त्रिशदंशकाः ॥२२८॥ इंद्रकाणां द्वितीयायां पृथिव्यां तु पृथुश्रुताः । तद्योजनशतान्याहुरेकास्त्रिशदंतरं ॥ २२९ ॥ नवभिश्रा नवत्या च योजनैः सहितानि तु । चत्वारिशच्छतैर्युक्ता तथा सप्तधनुःशती ॥२३०॥ तावंत्येव च जायंते योजनान्यन्ययाऽनया । श्रेणिबद्धस्थितानां च या ५टत्रिंशद्धनुः शती॥२३१॥ तावंत्येव पुनस्तानि योजनानि परस्परं । प्रकार्णिकांत्ररं तस्यां वृतीयं तु धनुःशतं ॥ २३२ ॥ विनैकेन तु पंचादशदिद्रकाणां शतान्यपि । द्वात्रिशच तृतीयायां पंचत्रिशद्धनुःशतैः ॥२३३॥ योजनानि हि तावंति द्विसहस्रधनुंषि च । श्रेणीगतांतरं तस्यां लब्धवणैः प्रवाणितं ॥ २३४ ॥ चत्वारिंशत्सहाष्टाभिद्वीत्रिश्च श्रतोनि वै । धनुंषि पंचपंचाशच्छतान्येतत्प्रकीर्णके ॥ २३५ ॥ पंच अष्टिश्च पर्तिश्च छतानींद्रकगोचरं । धनुःश्वतानि तद्वेद्यं चतुर्थ्यां पंचसप्तितिः ॥ २३६ ॥ योजनानि हि तावंति श्रेण्यां पंचनवांशकैः । धनुंषि पंचपंचाशचावंत्येव शतानि तत् ॥ २३७॥ चतुःषष्टिम पर्त्रिवद् योजनानां शतानि तु । सप्तसप्ततिसंख्यानैस्तथा चापश्रतैरपि ॥२३८॥

द्वाविशतिधन्त्रभिश्च नवभागद्वयेन च । प्रकीर्णकांतरं बोध्यं तस्यामेव प्रकीत्तितं ॥ २३९ ॥ सहस्राणि तु चत्वारि तबत्वारि शतानि च । योजनानि समस्तानि नवतिश्च नवोत्तरा ॥२४०॥ धनुःशतानि पंचैव पंचम्यामिटकेष्विदं । भेदांतरप्रपंचकैरंतरं प्रतिपादितं ॥ २४१ ॥

सहस्राणि च चत्वारि श्रेण्यां तावच्छतानि च । अष्टानवति नन्वेतत् पदसहस्रधनंषि च ॥२४२॥ तबत्वारि सहस्राणि शतान्यपि च सप्तिभः । नवतिः शेषके चापपंचषष्टिशतानि च ॥ २४३ ॥

सहस्राणि च पर षष्ट्यां शतानि नव चाष्टभिः । नवतिः पंचपंचाशदृधनुःशतवतींद्रके ॥२४४॥ तावंत्येव भवंत्यस्यां योजनानि तदंतरं । श्रेणीबद्धेषु वक्तव्यं द्विजसहस्रघनुर्यतं ॥ २४५ ॥

सहस्राणि पडेवास्यां नवतिश्र पहुत्तरा । शतानि नव सप्तत्या शेषे पंचधनुःशती ॥ २४६ ॥ ऊर्घ्वाधिसहस्राणि नवतिश्च नवोत्तरा । द्वातानि नव गन्यतिः सप्तम्यामिद्रकांतरं ॥२४७॥

श्रेणीयद्धांतरं चास्यां योजनानि भवंति हि । गव्युतेश्र त्रिमागेन तावंत्येवेति निश्चयः ॥२४८॥ दशवर्षसङ्ख्याणि नारकाणां लघुस्थितिः । सीमंतके विनिर्दिष्टा नवतिस्तु परा स्थितिः ॥२४९॥ साधिका तु परे चासाववरा स्थितिरिष्यते । इंद्रके नारकाभिरूपे लक्षास्तु नवतिः परा ॥२५०॥ इयमेव जवन्या स्यात रौरके समयाधिका । पूर्वकोटचस्वसंख्येया परमा परिकीर्तिता ॥२५१॥ एवा चैवापरा श्रांते स्थितिः स्यात् समयोत्तरा। सागरस्य परो मागो दशमोऽत्र परा स्थितिः॥ इयमेव जघन्या स्यादुद्धांते परमा पुनः । द्वावेव दशमौ भागाविति तत्त्वविदां मतं ॥२५३॥ संभ्रांते त जवन्येयं दशभागास्त्रयः परा । अवराऽसावसंभ्रांते परा भागचतृष्ट्या ॥ २५४ ॥ अवराडमी च विभ्रांते परा सैकांशवद्विता । त्रस्ते त्ववरा सा स्यात पर परा त दर्शाशका ॥२५५॥ त्रासिते त्वपरा श्रोक्ता परा सप्त तदंशका । वकांते साध्यरा श्रोक्ता परा चाष्टौ दक्षांशकाः ॥२५६॥ ष्यैबोक्ता विपश्चिद्धिरवकांतेऽवरा स्थितिः । नवैते दशमा मागास्तत्रैव परमा स्थितिः ॥२५७॥ इयमेव तु विकाति जवन्या परमा दश । दश भागा स्थितिः सैषा घर्मायां साग्रोपमा॥२५८॥ सातिरेकाःवरा सैव स्तरके सागरोपमा । सागरैकादशांशी च सागरस्य परा स्थितिः ॥२५९॥ स्थितिरेपैव विक्रेया स्तनकेऽनंतरावरा । चतुरेकादशांशाश्चा सागरश्च परा तथा ॥ २६० ॥ अनंतरा विनिर्दिष्टा म्रनिभिर्मनकेऽवरा । वहुँकादशभागाश्च सागरश्च तथा परा ॥ २६१ ॥ प्रवेबावादि विद्वर्क्तिर्वनके चावरा स्थितिः । अष्टैकादशभागाश्च सागरश्च परा तथा ॥ २६२ ॥ सैंपैवाद्या विघाटेऽपि पद्भिः प्रकटाऽवरा । दशैकादशभागाश्च सागरश्च परा तथा ॥ २६३ ॥ इंद्रके त्वियमेव स्थात संघाटेऽनंतराऽवरा । तत्रैकादशमागश्र सागरौ च परा स्थितिः ॥२६४॥ स्थितिरेपैव बोधव्या जिहारूयेऽपींद्रकेऽवरा। त्रयस्त्वेकादशांश्वास्ते सागरी च तथा परा ॥२६५॥ असावेव समादिष्टा जिहिकारूबेंद्रकेऽवरा । पंचैकादशभागाश्र सागरी च परा स्थितिः ॥३६६॥ पर्वेवानंतरा वेद्या लेलनार्वेद्रकेऽवरा । संप्तेकादश्रमागात्र सागरी च परा तथा ॥२६७॥ मवत्यनंतरेवैवा लोलपेऽपींद्रकेऽवरा । नवैकादश्रभागाथ सागरी च परा तथा ॥ २६८ ॥ अवरैषा परापीष्टा स्तनलोलुपनामनि । सागरत्रयमेतेषु वंशायां सागरास्त्रयः ॥ २६९ ॥ मागान्त्रयोमवासाववरा तप्तनामनि । चत्वारो नवभागाश्च परमा सागराख्यः ॥ २७० ॥ इसमेबाऽबरा वर्ण्या तपितेऽपींद्रके स्थितिः । तथाऽष्टी नवभागाश्च परमा सामग्राह्मयः ॥२७१॥ तक्तेऽच्यवरेषेव नवा भागास्त्रयोऽपि तु । चत्वारश्च समादिष्टा परमा सागराः हियतिः ॥ २७२ ॥ इसमेबोपगीता सा तपने अपवरा स्थितिः। सा सप्त नवमागास्त चत्वारः सागराः परा॥ २७३ ॥ निहाबेऽध्यवरेपैव स्थितिः सम्प्रवर्णिता। वरा त नवभागाभ्यां सागराः पंच संचिताः ॥ २७४ ॥ अजबन्या निदाये या सैन प्रज्वालितेय्न्यथा । बहनगांशकसन्तिश्रा परा पंच प्रयोधाः ॥ २७५ ॥ परा प्रज्वालिते येथं सैव चोज्ज्वलितेऽपरा। तथा सनवभागास्ते पटसमुद्धाः परा स्थितिः ॥२७६॥ बन्दकोडकवाहिते येथं सैव संज्वालिते वरा । सपंचनवभागास्ते परमा षट प्रयोधयः ॥ १७७ ॥

सा संप्रज्वलिते हीना परा सागरसप्तकं । तृतीयनरके तेडमी प्रसिद्धाः सप्त सागराः ॥ २७८ ॥ या संप्रज्वलिते दीर्घा हस्वाऽऽरे सा प्रकीतिता। दीर्घा सप्त सम्रद्धास्ते सप्तमागास्त्या त्रयः॥२७९॥ और या परमा प्रोक्ता तारे सँवापरा स्थितिः । परा सप्त सम्रद्धास्ते पडिमः सप्तमागकैः॥२८०॥ तारे या परमा श्रोक्ता सैव मारे ज्वरा स्थितिः । सह सप्तमभागाभ्यां पराप्यष्टौ पयोधयः ॥२८१॥ मारे त या परा सेव वर्चस्के वर्णिता वरा। पंचसप्तममागैस्त पराष्ट बलराश्चयः ॥ २८२ ॥ वर्चस्के परमा याऽसी तमकेऽप्यवरा स्थितिः । परा सप्तमभागेन संयुक्ता नव सागराः ॥१८३॥ परा तु तमके याप्सी जघन्या सा वहे मता । चतुर्भिः सप्तमैर्भागैः पराऽपि नव सागराः॥२८४॥ वहे तु परमा याऽसी हीना वहवडेच्यसी । चतुथ्यी सुप्रसिद्धास्ते परा त दश्च सागराः ॥२८५॥ द्यार्णनास्त्रमोनाम्नि जघन्या सा १डे मता। सह पंचनमागाभ्यामुत्कृष्टैकादशार्णनाः॥ २८६॥ इयमेव अमे इस्वा स्थितिः संप्रतिपादिता । चतुःभिःपंचमैभागैः परा द्वादशसागराः ॥२८७॥ एपैव हि झवे हीना स्थितिरुत्कविंणी पुनः । सार्क पंचममागेन चतुर्दश्चपयोधयः ॥ २८८ ॥ इयमेवावरांऽभ्रे सा सत्यसंधैरुदीरिता । सित्रपंचमभागास्त परा पंचदशान्ध्रयः ॥ २८९ ॥ एपैव च तमिस्रेश्पि जघन्या स्थितिरिष्यते । पंचम्यां सुप्रतीतास्ते परा सप्तदशार्णवाः ॥२९०॥

अवरा तु स्थितिः प्रोक्ता हिमे सप्तद्भार्णवाः। पराऽपि द्वित्रिमागाभ्यामष्टाद्भ पयोधयः॥२९१॥ बर्दले स्थितिरेषैन जवन्या सम्रदीरिता । परा त्रिभागसंमिश्राः विश्वतिस्तु पयोधयः ॥ २९२ ॥ लक्कि त जवन्येयमजवन्या स्थितिः पुनः । बष्ठचां प्रोक्ता मुनिश्रेष्ठेद्वीविश्वतिपयोधयः ॥२९३ ॥ इयमेवाप्रतिष्ठाने जघन्या स्थितिरुच्यते । योत्कृष्टा सा हि सप्तम्यां त्रयश्चित्रत्ययोधयः ॥२९३॥ नारकाणां तनुत्सेघो इस्ताः सीमंतके त्रयः । तरके त घनुईस्तः सार्धान्यष्टांगुलान्यसौ॥२९५॥ रीरुके षत्रकृत्सेषस्ययो इस्ताः शरीरिणां । अंग्रुलान्यपि तत्रैव मवेत सप्तदशैव सः ॥ २९६ ॥ अवि दे घनुषी इस्तावंगुलं सार्द्धमप्यसौ । उद्घांते तु त्रयो दंडाः सींऽगुलानि द्योदितः ॥२९७॥ धन्षि त्रीणि संम्रति ही हस्तावंगुलान्यपि । अष्टादशैव साद्धीनि नारकोत्वेष ईरितः ॥ २९८ ॥ कार्यकाणि त चत्वारि इस्तक्षीण्यंगुलानि च । असंभांतेऽप्यसंभांतैहत्सेषः साधवर्णितः ॥२९९॥

चत्वारः खळ कोदंडास्त्रयो इस्तास्त्रयोदिताः। विश्रांतेऽपि हाविश्रांतैः सार्द्धेरेकादशांगुलैः॥३००॥ चापपंचकम्रत्सेघः तथा इस्तश्र विश्वतिः । अंगुलानि सम्बद्दिष्टसस्तनामनि चेंद्रके ॥ ३०१ ॥ भन्षि च पहरसेघस्रसिते त्रासितांगिनि । सार्द्धागुलचतुष्कं च च्हौः प्रतिपादितः ॥ ३०२ ॥ वकारी घत्रवां वटकं सहस्तद्वितयं तथा । कथितं कथकेव्हीरंगुलानि त्रयोदञ्च ॥ ३०३ ॥

घतुःसप्तकप्रदेशः सार्थमर्थांगुलेन च । अवकाते बुधैहक्तः सींग्गुलान्येकविशतिः॥ ३०४ ॥ विकाते सप्त चापानि त्रयो इस्ताः षडंगुली। स एष विहितः प्राञ्जैरुत्मेघः प्रथमावनौ ॥ ३०५ ॥ स्तरके छी धर्नेषि द्वौ हस्तावंगुलयोर्द्वयोः । द्वावेकादशमागौ च नारकोत्सघ इष्यते ॥ २०६ ॥ स्तनके नवदंडार् द्वाविश्रत्यंगुलानि च । उत्सेघो वर्णितो युक्तश्रत्रहादशाशकः ॥ ३०७ ॥ मनके नवदंडाश्र त्रयो हस्ताः सहांगुलैः । अष्टादशिमरुत्सेघः पहिभरेकादशांशकैः ॥ ३०८ ॥ वनके दश दंडा द्रौ हस्ताबुत्सेष इच्यते । साष्ट्रैकादश्रमागानि साँगुलानि चतुर्दश्च ॥ ३०९ ॥ षाटे त्वेकादशमामैदेंडा इस्ता दर्शागुलैः । दशैकादश्रमागाश्च दहीत्सेघः प्रकीतितः ॥ ३१० ॥ संघाटे द्वादश्चीत्सेषो दंडाः सप्तांगुलान्यपि । तथैकादश्चमागाश्च नारकाणागुदाहृतः ॥ ३११ ॥ जिह्नारुये द्वादशैवोक्ता दंडा हस्तास्रयस्तथा । अंगुलानि च सत्रीणि त्रयश्रेकादशांशकाः ३१२॥ दंडा इस्तोंगुलान्येषु जिह्निकारूये त्रयोदश । एकः पंचोक्तभागैश्र त्रयोविंशतिरिष्यते ॥ ३१३ ॥ लोले चतुर्दश्चेषासौ दंडास्त्वेकोनविंशतिः । अंगुलानि विनिदिष्टा सप्तैकादशभागकैः ॥ ३१४ ॥ त्रयो इस्ता धनुष्येष लोलुपे च चतुर्दश । नवैकादशभागश्च तथा पंचदशांगुली ॥ ३१५ ॥ दंडाः पंचदरीवासौ इस्तौ च स्तनलोलुपे । द्वादशांगुलमानं च द्वितीयायां च उच्यते ॥ ३१६ ॥ वसे सप्तद्योत्सेषो दंडा इस्तो द्यांगुली । द्वित्रिमागसमेतोऽसौ नरकाणां समीरितः ॥३१७॥ प्कोनविंशतिर्देडास्तिपतेऽसौ नवांगुली । त्रिभागश्च समादिष्टः स्वष्टक्कानेष्टदृष्टिभिः ॥३१८॥ तपने विश्वतिर्देडास्त्रयो हस्तास्त्रथेव सः । अंगुलानि समुद्दिष्टः शिष्टैरष्टी प्रकृष्टतः ॥३१९॥ द्वाविश्वतिष्ठनंषि दौ हस्तावक्तः षडंग्लैः । उत्सेष्ठस्तापने व्यंशी नास्कांगसम्बद्धाः ॥३२०॥ चतुर्विश्वतिचापानि हस्तः पंचांगुलानि च । त्रिभागश्च निदाषेऽसावुरसेघो बोधितो बुधैः ॥३२१॥ षड्विंशतिभनुंष्येष प्रोक्तः प्रोज्ज्वलितेंद्रके । अंगुलानि च चत्वारि ज्ञानमञ्चलितात्मिभः॥३२२॥ सप्तविश्वतिचापानि त्रयो हस्ता स वर्णितः। आगमाञ्चवित्रपात्रैस्व्यंशायुज्जवित्रिःगुली ॥३२३॥ एकाऋत्रिशदुत्सेधः कोदंडा हस्तयोर्द्धयं । अगुलं च त्रिभागथ बोध्यः संज्वलिते बुधैः ॥३२४॥ एकत्रिंशनः कोदंडा हस्तथोत्सेघ इष्यते । संप्रज्वितसंत्रे च तृतीये यः स भाष्यते ॥३२५॥ पंचित्रग्रहनुंच्यारे हो हस्तावंगुलान्यपि । विश्वतिः सप्तमागाश्च चत्वारः संप्रकीर्तितः ॥३२६॥ चरवारिश्वचथा तारे दंडा सप्तद्वांगुली । एकः सप्तममागः स्यादुत्सेधो नारकाश्रयः ॥३२७॥ चरवारिश्चत्रभित्र दंडा हस्ती त्रयोदश्च । अंगुलानि मतो मारे सप्तमागैः स पंचिमिः ॥३२८॥ धनुष्येकोनपंचाशदुरसेधः स दशांगुली । हो च सप्तमभागी तौ वर्चस्के वर्णितो वधेः ॥३२९॥

धनंषि सत्रिपंचाशद्धस्तौ चापि षडंगुली । षरु च सप्तमभागास्ते तमके पिकीर्तितः ॥३३०॥ अष्टापंचाश्चदत्मेथा धनुंषि ज्यंगुलानि च । त्रयः सप्तमभागात्र पहेऽपि प्रकटस्थितः ॥३३१॥ दिषष्टिस्त धनंषि हो हस्तो पडपडे मतः । उत्सेघः सप्रसिद्धो यश्रतर्थे नरके शती ॥३३२॥

तमोनामनि चौत्सेघः कोदंडाः पंचसप्ततिः। सप्ताशीतिरसौ दंडा ह्यो हर्न्ता भवति श्रमे ॥३३३॥ बपुषो नारकीयस्य झषे शतधनंषि सः । अंधे द्वादशमिश्राणि तानि हस्तद्वयं मतं ॥३३४॥ तामेश्रेजिप च तान्येव पंचविश्वतिदंडकैः । उत्संधा वर्णितो योज्मौ पचमे नरके बुधैः ॥३३५॥ षर्वष्टचा शतकोदंडा ही हस्ती पोडशांगुली। उत्सेघी वार्णितः पूर्णी हिमनामनि चेंद्रके ॥३३६॥ द्विश्वत्यष्टी च कोदंडा हस्तो श्रावंगुलान्यपि । उत्सेघः शास्त्रनेत्राद्यैवर्दलेऽपि विलोकितः।।३३७।। श्वतद्वयं च पंचाश्रद्धनंष्येव स मासितः । लक्षके नरके पष्टे निष्टितार्थेये इष्यते ॥३३८॥ उत्सेषश्राप्रतिष्ठाने पंचचापश्रतानि सः । निश्चितो निश्चितश्रानैः सप्तमे नरके च यः ॥३३९॥ सप्तस् प्रतिबोद्धन्यः प्रथितः प्रथमादिषु । अवधोर्विषयस्तासु पृथिवीषु यथाऋमं ॥३४०॥ योजनं तु त्रयः क्रोशाः साधी क्रोशत्रयं तथा। साधौ तौ तहुयं साधैः क्रोशःक्रोशश्र निश्चितः॥३४१॥ क्रोभाई मृत्तिकागंघः प्रथमे पटले वजेत्। तद्धोऽघः क्रोशस्याई वईते पटलं प्रति ॥३४२॥

पृथिच्योराद्ययोर्धुक्ता जीवाः कापोतलेस्यया । तृतीयायां तयैवोर्ध्वमधस्तात्रीललेस्यया ॥३४२॥ अत्रश्रोर्ध्वं च संबद्धाश्रनुष्यां नीललेस्यया । तयैवोपिर पंचम्यामधस्ते कृष्णलेस्यया ॥३४४॥ षष्ट्यां च कृष्णयैवोर्ध्वमधः परमकृष्णया । सप्तम्याम्भयत्रामी विल्रष्टाः परमकृष्णया ॥३४५॥ स्पर्वेनोष्णेन बाध्यंते नारका भूचतुष्ट्ये । पंचम्याप्रष्णशीताभ्यां शीतेनैवांत्ययोर्भेवोः ॥३४६॥ आकारेणोष्टिकार्कुर्भोक्कस्वलीष्ट्रहरोपमाः । मृदंगनाडिकाकारा निगोदाः पृथिवीत्रये ॥३४७॥ गोगजाश्चादिमस्नाभाद्रोण्यन्जपुटसंनिमाः । ते चतुथ्यां च पंचम्यां नारकोत्पचिभूमयः ॥३४८॥ केदाराकतयः केचित्झल्लरीमल्लकोपमाः । केचिन्ययरकाकारा निगोदास्तैंऽत्ययोर्भवोः ॥६४९॥ एकद्वित्रिकगव्यतियोजनव्याससंगताः । शतयोजनविस्तीर्णस्तेषुत्कृष्टास्तु वर्णिताः ॥३५०॥ उच्छायो वस्तुतस्तेषां विस्तारः पंचताडितः। निगोदानां समस्तानामिति वस्तुविदो विदुः॥३५१॥ सर्वेदकनिगोदास्ते त्रिद्वाराश्चा त्रिकोणकाः । द्वित्र्येकपंचसप्तात्मद्वारकोणास्ततः परे ॥३५२॥ संख्येयच्यासयुक्तानां निगोदानां निजांतरं । गव्यतयः वडल्पं स्वादनल्पं द्वादशैव ताः ॥३५३॥ असंख्येयप्रमाणानामसंख्यं महदंतरं । योजनानां सहस्राणि सप्तैवात्यल्पमंतरं ॥३५४॥ क्रोशवयं सतुर्याशं योजनानां च सप्तकं । समुत्पतंति वर्मायां शेवास्त द्विगुणोत्तरं ॥३५५॥

त्रिगन्यतिश्रवर्भागसप्तयोजनमात्रकं । धर्मानिगोदजा जीवा खग्रत्पत्य पतंत्यधः ॥३५६॥ गच्यतिद्वितियं सार्धं सपंचदश्योजनं । वंशानिगोदजन्मानः खप्रत्पत्य पतंत्यधः ॥३५७॥ एकत्रिश्च गव्यत्या योजनानि नमस्तले । मेथानिगोदजा जीवाः खग्नुलंघ्य पतंत्यश्वः ॥३५८॥ द्विषष्टियोजनान्युर्ध्वं गन्युतिद्वयस्रुद्धताः । निषतंत्युग्रदुःखात्तीस्तैऽजनाजनिगोदजाः ॥३५९॥ पंचविश्वतिसन्मिश्रशतयोजनमातुराः । खमुत्पत्य पतंत्येव पंचमीस्या निगोदजाः ॥३६०॥ पंचाश्चता विमिश्रं तु योजनानां शतद्वयं । वियदुत्पत्य पष्टीस्थनिगोदोत्याः पतंत्यथः ॥३६१॥ सप्तमीस्थानिगोदोत्थाः सर्वचञ्चतयोजनं । अध्वानमुर्विद्वत्यत्य पतंति वसुधातले ॥ ३६२ ॥ असुरा आनुतीयांतं योधयंति परस्परं । प्रयुज्यंते स्वयं तेऽपि झात्वा वैरं पुरातनं ॥३६३॥ क्रंतककचत्रुलाधैनीनाशस्त्रेस्तन् इत्वैः । खंडं खंडं विधीयंते पीडयंति परस्परं ।। ३६४ ॥ सतकस्येव संघातः श्वरीरस्य प्रजायते । यावदायःस्थितिस्तेषां न तावनमरणं भवेत ॥ ३६५ ॥ शारीरं मानसं दुःखमन्योऽन्योदीरितं म्बद्ध । सहते नारका नित्यं पूर्वपापविपाकतः ॥ ३६६ ॥ क्षारीव्यातीवसन्त्रावनदीवैतरणीजलात् । दुगेषा मृन्मयाहाराः दुःखं मुंजंति हुःसहं ॥ १६७ ॥ अध्योर्नियीलनं यावकास्ति सौरूपं च जात्तिचद् । नरके पच्यमानानां नारकाणामहनिश्चं ॥३६८॥

स्युस्तेषामञ्जमतराः परिणामाः शरीरिणां। लिंगं नपुंसकारूवं स्यात् संस्थानं हुंडसैझका।३६९॥ आगामितीर्थकर्तृणां तथैवोपश्मेनसां । उपसगीहति भक्या कुर्वत्यत्यायने सुराः ॥ ३७० ॥ वरवारिकत्सहार्ष्टामिर्घटिकाः प्रथमक्षितौ । अंतरं नारकोत्पत्तेरंतरब्नैः स्फ्रटीकृतं ॥ ३७१ ॥ सप्ताहश्चेव पक्षः स्यान्मासो मासौ यथाऋमं। चत्वारोऽपि च वण्मासा विरहः वृदस भूमिषु ॥३७२॥ तीव्रमिध्यात्वसंबद्धा बह्वारंभपरित्रहाः । पृथिवीस्ताः प्रपद्यंते तिर्येचो मानुवास्तया ॥ ३७३ ॥ आद्यामसंब्रिनो यांति द्वितीयां च प्रसर्पिणः । पक्षिणश्च वृतीयायां चतुष्यां च युजंगमाः ॥३७४॥ पंचमीमपि सिंहास्तु पष्टीमपि च योषितः। प्रयांति प्राणिनः पापाः सप्तमीं मत्स्यमानुषाः ॥३७५॥ सप्तम्युद्धतितो यायात्तामेवानंतरं सकृत् । पष्टीतो निर्मतो दिस्ता पंचमी त्रिष्वय त्रजेत ॥ २७६ ॥ चतुर्थी च चतुर्वारान् प्रपद्येत तत्रश्युतः। तृतीयां पंचकृत्वोऽपि तस्या एव समागतः ॥ ३७७ ॥ द्वितीयायां च षदकत्वः सप्तकत्वस्तथाऽसमान्। प्रथमाया विनिर्यातः प्रथमायां प्रजायते ॥ ३७८॥ सप्तमीतो विनिर्यातः संबितिर्यक्तवभाक् पुनः । संख्येयायुर्वतो याति नरकं तुत्तमहणः ॥३७९॥ पष्टीतस्त विनिर्वातो लमते नैव संयमं । तं लमेतापि पंचम्या निर्वाणं न त तद्भवे ॥ ३८० ॥ समेतापि च निर्वाणं चतुर्थीनिःसतः पुनः। निश्चयेनैव नैवांगी तथिकृत्वं प्रपद्यते ॥ ३८१ ॥

तृतीयायाः द्वितीयायाः प्रथमायाथ निःष्टतः । तीर्थकुत्वं लभेतापि देही दर्शनश्चृद्धितः ।।३८२॥ बलकेशवचिकत्वं परिहृत्येव जंतवः । नरत्वं प्रतिपद्येरन् नरकेभ्यो विनिर्गताः ॥ ३८३ ॥ अधोलोकिमागस्ते संबेषण मयोदितः । तिर्थग्लोगविमागस्य श्रृष्णु श्रेणिकः ! संबर्द ॥३८४॥ स्वर्याचंद्रमसामगोचरमघोलोकांषकारं बुधः । प्रध्वस्ताऽऽऽत्वचः प्रदीपविमावैः सर्वत् ॥ स्वर्ताः पर्यतः प्रभवंतिक्ष्यतिक्षित् । किं चित्रं त्रिलोकाकृतावालोके जिनमानुनाविराचितेष्वांतस्यवा ह स्थितिः इत्यादिनीमृत्राणसंबहे हरिवेशे जिनसेनाचार्यकृतौ " अधोलोकसंस्थानवर्षनी " नाम चतुर्यः सर्तः ॥ ॥॥

पंचमः सर्गः ।

तनुवातांतपर्येतस्तिर्यग्लोको व्यवस्थितः । लक्षितावधिरूष्योधो मेह्योजनलक्ष्या ॥१॥ तत्रैवास्मित्रसंख्येयसागरद्वीपवेष्टितः । जंबूदीपः स्थितो द्वतो जंबूपादपलक्षितः ॥२॥ विस्तारेणार्णवस्पर्धिवज्ञवेदिकयाऽऽद्वतः । महामेहमहानाभिर्लक्षयोजनलक्षया ॥३॥ तिक्षो लक्षाः परिक्षेपः स्वात्सहस्राणि षोडश्च । योजनानि त्रिमच्यूतिर्हिशती सप्तविद्यतिः॥४॥ अष्टाविश्वतिसन्तिर्श्व तथैवान्यं खतुःशतं । त्रयोदशांगुलानि स्प्यः साधिकार्षागुलानि न्नु ॥५॥। कोटीशतानि सप्त स्युः कोटयो नवतिः स्फुटाः । षट्पंचाशत्तथा लक्षा नवतिश्रतुकृत्तरा ॥६॥ सहस्रगणिता द्वीपे शतं पंचशतादिकं । योजनानि विभक्तेऽस्मिन् गणितस्य पदं विदुः ॥७॥ क्षेत्राणि संति सप्तान्त्र मेरुरेकः क्रुरुद्वयं । जंबुश्च शाल्मली वृक्षी पडेव कुलपर्वताः ॥८॥ महासरांसि पर तेषु महानद्यश्रद्धा । द्विपर्विभंगनद्यश्र वश्चागाराश्च विञ्चतिः ॥९॥ राजधान्यश्रतुःस्वित्रद्रौप्यादिवृषभाद्रयः। अष्टाषष्टिश्रेहा वृत्तविजयार्द्धचतुष्टयं ॥१०॥ तथा त्रीणि सहस्राणि पुनः सप्तश्चतान्यपि । चत्वारिंशतपुराणि स्युविद्याधरमहीभृतां ॥११॥ एतैः सर्वेरियं द्वीपो दीप्यते द्विगुणिरिमैः । यथाऽसौ धातकीखंडः पुष्करार्धश्च सर्वतः ॥१२॥ भारतं दक्षिणं तत्र क्षेत्रं हैमवतं परं । हरिक्षेत्रं विदेहं च रम्यकं च तथा परं ॥१३॥ हैरण्यवतमित्यन्यत् स्यादैरावतमुत्तमं । विस्तारेणाविदेहांतं क्षेत्रं क्षेत्राश्वतर्गुणं ॥१४॥ प्रथमो हिमवानन्यो महाहिमवदाहुयः । पर्वतो निष्धो नीलो रुक्मी च शिखरी गिरिः ॥१५॥ पूर्वस्मादुत्तरो भूभृदु विस्तारेण चतुर्गुणः । निषघो यावदाख्याता दक्षिणैरुत्तराः समाः ॥१६॥ क्षेत्रस्याद्यस्य विस्तारः सपंचक्षतयोजनः । षह्विंशतिस्तथा मागः षड् चाप्येकोनविंशतेः ॥१७॥ जंबुद्वीपस्य विष्कंभे नवत्या च श्रतेन च । विभक्ते भारतस्यायं विस्तारो भवति स्फ्रटः ॥१८॥

C'AL

वैच्याः सर्गः ।

क्षेत्राद् द्विगुणविस्तारः पर्वतः क्षेत्रमप्यतः । आविदेहमतस्तस्य वृद्धिवन परिक्षयः ॥१९॥ मध्ये भारतमन्योऽद्विरंतःप्राप्तांबुधिद्वयः । माति विद्याधरावासो विजयार्द्धे इति श्रुतः ॥२०॥ पंचविश्वतिरुत्सेधः पद सपादान्यधः स्थितः । योजनान्यस्य पंचाशद्विस्तारो रजतात्मनः ॥२१॥ योजनानि क्षितेरू ध्वे दशोत्पत्य दशोपरि । विस्तीणें पर्वतायामे श्रेण्यौ विद्याधराश्चिते ॥२२॥ दक्षिणस्यां महाश्रेण्यां पंचाशक्रगराणि च । उत्तरस्यां पुनः पष्टिश्चिविष्टपूरोपमाः ॥२३॥ योजनानि दशातीत्य पुनः संति पुराण्यतः । सुराणामाभियोग्यानां क्रीडायोग्यान्यनेकशः ॥२४॥ पुनरुत्पत्य पंचोर्घ्वं दशयोजनविस्तृता । श्रेणी तु पूर्णभद्राख्या विजयार्द्धसुराश्रिता ॥२५॥ सिद्धायननकृटं प्राक् दक्षिणार्द्धकमेव च । खंडकादिप्रपातं च पूर्णभद्रं ततः परं ॥२६॥ विजयार्द्धकुमारारूयं माणिभद्रं ततः परं । तामिश्रगुद्दकं चान्यदुत्तरार्द्धं च नामतः ॥२७॥ अंते वैश्रवणारूयं तु मांति तानि द्वंति तं । नगाग्रे नवकुटानि क्रोशपड्योजनोच्छिति ॥२८॥ मुले तन्मात्रमेवैषां मध्ये अपनानि पंच तु । साधिकान्यपरि त्रीणि विस्तारस्तेषु माषितः ॥२९॥ सिद्धायतनकृटे च सिद्धकृटमितीरितं । पूर्वाभिम्रखमामाति जिनायतनमुज्ज्वलं ॥३०॥ उच्चायस्तस्य पादोनः कोशः कोशाईविस्तृतिः। आयामः कोश एव स्यात्प्रासादस्याविनाश्चिनः॥ ज्या भी नवसहस्राणि सप्तशत्यपि चाष्टभिः । चत्वारिश्चद कला द्विःषट मारतार्द्धे त दक्षिणा ॥३२॥ धनुःपृष्ठं प्रनस्तस्या पर्वष्टिः सप्तश्चत्यपि । सहस्राणि नव ज्यायाः साधिका च कलोदितं ॥३३॥ योजनानां शते हे तु साष्टत्रिंशतुकलात्रयं । धनुषोऽनंतरस्येयमिषुर्भवति पुष्कला ॥३४॥ सहस्राणि दशामीयां सप्तशस्यपि विंशतिः। एकादशक्ला ज्यासौ विजयार्द्धनगोत्तरा ॥३५॥ व्याया दश्सहस्राणि धतःसप्तश्चतीरितं । त्रिचत्वारिंशदप्यस्याःकलाः पंचदशाधिकाः ॥ ३६ ॥ योजनानां प्रसिद्धेषुरष्टाशीतं शतद्वयं । उत्तरा विजयार्द्धस्य तिस्रश्वापि कलाः कलाः ॥ ३७ ॥ चलिका विजयार्द्धस्य योजनानां चतुःशती । पडशीतिर्मनागूना भागा द्वादश कीचिताः ॥ ३८॥ पूर्वीपरांतयोरद्रेरष्टाशीति चतुःशती । प्रमाणं भुजयोरस्य भागाः धोडश चाधिकाः ॥ ३९ ॥ < इक्ला भरतज्योनाः सैका सप्तितिरीतिता । चतुःशतीविमिश्राणि सहस्राणि चतुर्दश ॥ ४० ॥ चतुर्दशसहस्राणि पंचशस्या तु विश्वतिः । अष्टाभिमीरतं भागा धतुरेकादशाधिकाः ॥४१॥ श्रतानि पंचविंशत्या सह वहमिश्र षर् कलाः । प्रसिद्धेयमिषुर्भाष्या धनुषस्तस्य भारती ॥४२॥ अष्टाद्शवती प्रोक्ता चूलिका पंचसप्ततिः । अर्धसप्तमभागाश्च साधिका भरतक्षितेः ॥४३॥

१--जिनेशेन प्रकीर्तिताः इत्यपि पाठः ।

सहस्रमेकमधौ च शतानि नवतिर्द्धयं । साधिकार्धाष्टमांशाश्र पूर्वापरश्चत्रप्रमा ॥४४॥ श्वतयोजनमानः स्यादुच्छायो हिमबद्धिरेः । अवगाहस्तु तस्यैव पंचविश्वतियोजनः ॥४५॥ योजनानां सहस्रं तु द्वापंचाशत्समन्वितं । द्वादशापि कलाः श्रोक्ता विस्तारो हिमबद्धिरे: ॥४६॥ चत्रविश्वतिरस्याद्रेः सहस्राणि शतान्यपि । नव द्वात्रिंशता ज्या स्यादीषदनकलोत्तरा ॥४७॥ पंचविशतिरस्यैव सहस्राणि शतद्वयं । योजनानि धनुश्चिशचतस्रः साधिका कलाः ॥४८॥ सइसं पंचवत्येकमष्टासप्ततिरेव च । कला चाष्टादशैवाद्रेरिष्ररेषाऽस्य भाषिता ॥४९॥ योजनानां सहसाणि पंच तानि शतद्वयं । त्रिंशच्चलिकाऽस्याद्रेर्भागाः सप्त च साधिकाः॥५०॥ पंचैवास्य सहस्राणि पंचाश्च शतत्रयं । साधिकार्डेन तौ बाहु मागाः पंचदशाधिकाः ॥५१॥ भौत्येकादश कुटानि हैमस्य हिमबद्धिरः । शिखरेऽस्य निविष्टानि पंक्त्या पूर्वपरात्मना ॥५२॥ सिद्धायतनकृटं प्राकु हिमवत्कृटमप्यतः । कृटं भरतसंत्रं स्यादिलाकृटं ततः परं ॥५३॥ गंगाक्टं श्रियःक्टं रोहितास्यादिकं च तत् । सिंधुक्टं सुरादेवीक्टं हैमवतं च यत् ॥ ५४ ॥ कृटं वैश्ववणाख्यं तु पाश्चात्यं परिकीर्तितं । पंचविद्यतिरुच्छायः सर्वेषां योजनानि तु ॥ ५५ ॥ पंचिविश्वतिरेव स्याद् विस्तारो मूलगोचरः । अर्द्धत्रयोदशाप्रे तु पादोनैकोनिवश्रतिः ॥ ५६ ॥

हे सहस्रे भतं पंच योजनानि तु पंचिभिः। मागे हैमवतस्यापि विष्कंभः प्रष्कलो मतः ॥५७॥ सप्तित्रिश्वत्सहस्राणि चतुःसप्तिति पद्गती । ज्याऽपि हैमनतस्यति न्यूनाः पोडशताः कलाः॥ ५८॥ साष्ट्रत्रिंशत्सहस्राणि सप्तशत्यपि नोदिता । चत्वारिंद्धनुज्यीया दशास्याः साधिकाः केलाः ॥ ५९॥ षट्त्रिंशच शतानि स्यादशीतिश्रतुरुत्तरा । योजनानि कलाश्रस्य चतस्रो धनुषस्त्वयः ॥ ६० ॥ चुलिका चैकसप्तत्या त्रिपष्टिशतयोजना । साधिकैः सप्तमिर्भागैः क्षेत्रस्यास्योपवाणीता ॥ ६१ ॥ सप्तपष्टिश्वतान्यस्याः पंचपंचाशता भवः । योजनानि भुजामानं साधिकाश्च त्रयोंऽशकाः ॥६२॥ सहस्राणि त चत्वारि दशोत्तरशतद्वयं । दशभागाश्च विस्तारा महाहिमवतो गिरे: ॥६३॥ ऊर्घ्वं च पुनरुद्यातो योजनानां शतुद्वयं । पंचाशतमधो यातो धरिण्यां धरिणीधरः ॥६४॥ त्रिपंचाश्वत्सहस्राणि योजनानि शतानि च । नवैकत्रिंशदेतस्य ज्या पद भागाश्व साधिकाः ॥ ६५ ॥ पंचाशस सहस्राणि सप्ताऽस्य दिशती धनुः । त्रिनवत्या सह ज्याया साधिकाश्च दशांतका ॥६६॥ धनुषोऽस्य सहस्राणि सप्त साष्टशतानि तु । चतुर्नेवतियुक्तानि भागाश्चेषुश्चनदेश ॥६७॥ एकाशीतिशतानि स्यादष्टाविंशतिरेव च । चरवारोऽद्धीधिका मागावचुलिकाऽस्य महीभूतः॥६८॥

१--सकलाः कलाः इति स पुस्तके ।

હદ

सहसाणि नव हे नु शते परसप्ततिनेव । भागा भुजद्वयं तस्य साधिकार्द्धकलाधिकाः ॥६९॥ अष्टार्जुनमयस्यास्य कृटानि शिखरे गिरेः । रत्नरंजितसानुनि नित्यानि संति भांति च ॥७०॥ सिद्धायतनकृटं स्थान्महाहिमवदादिकं । कुटं हैमवतं कुटं रोहिता कुटमप्यतः ॥७१॥ हीकुटं हरिकांतादि हरिवर्षादिकं हि तत् । वैद्वर्यकुटमप्येषां पंचाशद्योजनोच्छितः ॥७२॥ पंचाञ्चयोजनो मौलो विष्कंभो मध्यगोचरः । सप्तित्रिंशत्तथाई च मस्तके पंचविंशतिः ॥७३॥ स्यादष्टौ हि सहस्राणि चतुःशत्येकविञ्चतिः। हरिवर्षस्य विस्तारो भागश्रैकोनविंशतेः॥७४॥ श्रुतानि नव सैकानि सहस्राणि त्रिसप्ततिः। ज्यापि चास्य विशेषेण भागाः सप्तदशिधकाः॥७५॥ अस्याश्रतरशीतिश्र सहस्राणि पुनर्भवेत । पोडशाऽपि धनुज्यीयाश्रतस्रः साधिकाः कलाः ॥७६॥ षोडशाऽस्य सहस्राणि योजनानां शतत्रयं । इषुः पंचदश क्षेत्रा सह पंचदशांशकैः ॥७७॥ सहस्राणि नवान्यानि शतानि नव चुलिका । पंचाशीतिश पंचांशः सहार्द्धेकलया तु सा ॥७८॥ त्रयोदशसहस्राणि त्रिशती पष्टिरेककं । साधिकार्घाधिकार्घाः पर भागास्तत्र भूजप्रमा ॥७९॥ द्वाचत्वारिंशदष्टी च शतान्यन्यानि षोडश। सहस्राणि च भागौ ही विष्कंभो निषधस्य च ॥८०॥ बच्छाबः प्रनरस्य स्याद योजनानां चतुःशती । अवगाहस्त्वधो भूमेः शतयोजनमात्रकाः ॥८१॥

. .

. 2....

चतुर्नेवतिसंख्यानि सहस्राणि शतं तथा । पर्पंचाशव्दिमागौ च साधिकौ ज्याऽस्य भूभृतः ॥८२॥ लक्षेकाञ्त्र सहस्राणि चतुर्विशतिरंशकाः । साधिका नव चापं पर्चत्वारिशच्छतत्रयं ॥८३॥ धनुषोऽस्य त्रयस्त्रिशन्सहस्राणि शतं तथा । सप्तपंचाशदेव स्यादिषुः सप्तदशांशकाः ॥८४॥ तथा दश्चसहस्राणि शतं स्यात्सप्तविंशतिः । साधिको च परौ भागौ चलिका निषधस्य सा ॥८५॥ विश्वतिश्व सहस्राणि पंचवष्टियुतं शतं । साधिकार्धाधिकौ मागौ प्रमाण सुजयोरिह ॥८६॥ तपनीयमयस्यास्य निषधस्यापि मुर्धनि । भासंते नवकूटानि सर्वरत्नमरीविभिः ॥८७॥ सिद्धायतनकृटं च कृटं तिक्षेषधादिकं । हरिवर्षादिकं पूर्वविदेहादिकमेव तत ॥८८॥ द्वीकृटं धृतिकृटं च शीतोदाकृटमेव च । विदेहकृटमित्येकं रुचकं नवमं मतं ॥८९॥ उच्छायो योजनशतं विष्कंमश्रापि मूलजः । पंचाशन्मस्तकेऽमीषां मध्येऽसी पंचसप्ततिः ॥९०॥ त्रयसिश्चत्सहस्राणि विदेहस्य च पर्वती। तथा चतुरशीतिश्च विस्तारश्चतुरंशकाः ॥९१॥ च्या स्याच्छतसहस्राणि योजनानि प्रमाणतः । जंबुद्वीपप्रमाणेन कृतस्पर्द्धेन साम्बतः ॥९२॥ अष्टापंचाश्चादिष्टानि सहस्राणि शतं धनुः । त्रयोदशैकलक्षांशाः साधिकार्धेन शोडश ॥९३॥ पंचाश्च सहस्राणि योजनानीषुरिष्यते । महतो धनुषस्तस्य महिती युज्यते हि सा ॥९४॥

ब्रे सहस्रे शर्तेर्युक्ते नवभिश्वेकविंशतिः। साधिकाष्टादशांगाश्च विदेहार्द्वस्य चूलिका ॥९५॥ ज्यशीतिश्व शतान्यष्टी सहस्राणीह पोडश । त्रयोदशांगकाः पादः साधिकश्च मुजाह्रयं ॥९६॥ प्रमाणं दक्षिणार्द्धे यह द्वीपस्य प्रतिपादितं । बोध्यं तदुत्तगर्धेऽपि क्षेत्रपर्वतगोचरं ॥९७॥ ज्यायां ज्यायां विशुद्धायां शेषार्दं चलिका स्मृता। चापे चापे विशु देऽई तथा पार्श्वभूजा हि सा॥९८॥ वैदूर्यमयनीलस्य मिद्धायतननामकं । नीलकृटं च तत्त्र्वविदेहाद्यपरि स्थितं ॥ ९९ ॥ सीताकृटं चतुर्थं स्यात्कीतिंकृटं च पंचमं । नरकांतादिकं षष्ठं ततोऽपरविदेहकं ॥१००॥ रम्यकाद्यष्टमं कुटमपदर्शनकं त्विह । उच्छायमूलमध्यांतविष्कंभो निषधेषु यः ॥१०१॥ रौक्मस्य रुक्मिणोऽप्यमे सिखायतनमादितः । रुक्मिकृट द्वितीयं स्यात तृतीयं रम्यकादिकं ॥१०२॥ नारीकृटं तुरीयं तु बुद्धिकृटं तु पंचमं । रूप्यकृटं परं कृटं हरण्यवतपूर्वकं ॥१०३॥ मणिकांचनकुटं च सामान्योच्छ्रायतस्तु ते । मूलमध्याप्रावेस्तार्रमेहाहिमवति स्थतैः ॥१०४॥ कुटान्येकादशैवाग्रे हैमस्य शिखरिश्चतेः । सिद्धायतनमाद्यं स्यात् कृटं शिखरिपूर्वकं ॥१०५॥ हैरण्यवतकुटं च सुरदेवीपुरःसरं । रक्तालक्ष्मीसुत्रणीदिकृटानि च यथाक्रमं ॥१०६॥ तथा रक्तवती कुटं गंघदेव्यास्ततः परं । तथैरावतकुटं च पाश्चात्यं मणिकांचनं ॥१०७॥

हिमबत्कृटतुल्यानि तानि कृटानि शोभया। आदिमध्यातविस्तारेहुन्खायेण च चाहणा ॥१०८॥ तथैरावतमध्यस्थविजयार्द्धस्य मुर्धनि । हैठंति नवकुटानि सुरत्नमणिसंकटैः ॥१०९॥ सिद्धायतनकृटं स्यादुत्तरार्घामिधानकं । तामिश्युहकृटं च मणिमद्रमतः परं ॥११०॥ विजयार्थकुमाराख्यं पूर्णभद्राख्यमप्यतः । खंडकादिप्रपातं च दक्षिणार्थं च नामतः ॥१११॥ नवमं तु तथारूयातं क्टं वैश्रवणश्रुतिः । तानि सर्वाणि तुल्यानि मारतीयैः प्रमाणतः ॥११२॥ पूर्वावरायनानां हि पण्णां तत्कुळभूभृतां । सप्तश्रेत्रविभकृगुणामेकैकस्योमयांतयोः ॥११२। सर्वेतुंकुसुमाकीर्णफलभारनतद्वसैः । हारिणौ पक्षिसंघातमधुक्रन्मश्रुपस्यसैः ॥११४॥ अर्द्धयोजनविस्तीणौ विचित्रमणिवेदिकौ । भवतो वनखंडा द्वी पर्वतायामसम्मितौ ॥ ११५ ॥ अर्घयोजनमानस्तु वेदिकोत्सेघ इष्यते । वेदकैर्व्यासतत्त्वस्य व्यासः पंचधनःशती ॥ ११६ ॥ सरत्नपरिणामानि नानावर्णानि सर्वतः । वेदिकोचिनदेशेषु तोरणानि भवंति च ॥ ११७ ॥ भूभतामुपरि ज्ञेया सर्वतः पद्मवेदिका । माणरत्नमयी दिव्या गव्यतिद्वयमुव्छिता ॥ ११८ ॥ गृहद्वीपसमुद्राणां भूनदीहृदभूमृतां । वेदिकोत्सेघविस्तारौ तिर्यग्लोके स्थित।विमौ ॥ ११९ ॥

१-हउंते इति क ग पुस्तकयोः । हठप्रुतिशठत्वयोः ।

तेषां तु मध्यदेशेषु पूर्वापरममायताः । पण्महाकुलशैलानां पद् महातो इदाः स्थिताः ॥ १२०॥ पत्रश्रापि महापद्मस्तिगिछःकेसरी इदः । सुमहापुंडरीकश्र पुंडरीकश्र नामतः ॥ १२१ ॥ चतुर्देश विनिर्गत्य सरिनः पूर्वसागरं । तेभ्यो विश्वंति समैव सप्तैवापरमागरं ॥ १२२ ॥ गंगा सिंधुत्र रोहिचं रोहिनास्या हरित सरित्। हरिकांता च सीता च सीतोदाऽपि च नामत:।।१२३।। नारी च नरकांता च तथैव परिवर्णिता । सुवर्णकुलया सार्क रूप्यकुला पराव्यगा ॥ १२४ ॥ रक्तया सह रक्तोदा ताथ सर्वा यथायथं। नदीवहुसहस्रैस्तु भवंति सहिताः क्षितौ॥ १२५॥ सहस्रमोजनायामः पद्मः पंचशतानि च । योजनानि स विस्तीर्णो दश्च स्यादवगाहतः॥ १२६ ॥ हिमनब्बेदिकात्रस्या परिक्षिपति वेदिका । समंततस्तमापूर्णे गुमशीतलवारिणा ॥ १२७ ॥ योजनीच्छितविष्कंभं पुष्करं पुष्करंभमः। निष्कम्य योजनार्धं तु काशते क्रीशकणिकं॥११८॥ हिमणहिमुणायामविष्कंमादौ इदांतरे । दक्षिणोत्तरभागस्थे पुष्कराणि चकासते ॥ १२९ ॥ पुष्करेषु वसंत्युचैः प्रसादेषु यथाक्रमं । श्रीहियौ पृतिकीत्यौ च बुद्धिलक्ष्म्यौ च देवताः ॥१३०॥ ताश्च पच्योपमायुक्ताः साधर्मेद्रस्य दक्षिणाः। ऐशानस्योत्तरा देव्यः ससामानिकसंसदः ॥१३१॥ १-रोह्या च इति क ग पस्तकयोः।

गंगा पूर्वेण पद्मस्य द्वारेणानुनगं गता । सिंधुरप्यपरेणास्य रोहितास्योत्तरेण तु ॥ १३२ ॥ महापद्महृदात रोह्मा हरिकाता च निःमृता । हरिता सह सीतोदा तिर्गिच्छहृदतस्तथा ॥१३३॥ केशरीहृदतः सीता नरकांता च निर्गता । नारी च रूप्यकुला च सा महापुंडरीकतः ॥ १३४ ॥ सुवर्णकृत्या रक्ता रक्तोदा पुंडरीकतः । द्वारेण तोरणोद्धासा विनिःक्रांता महानदी ॥१३५॥ षद् योजनानि गव्यतं व्यासो वज्रमुखस्य सः। अवगाहाऽद्वीगव्यतं गंगाया निर्गने स्वतं॥१३६॥ योजनानि नवोद्रिद्धमष्टांशत्रितयं तथा । तोरणं तत्र विश्लेयं विचित्रमणिभास्वरं ॥ १३७ ॥ श्राप्य पंचश्वतीं प्राचीमावर्तेन निवर्त्य च । गंगाकुटादपाचीं सा मारतव्यासमागता ॥ १३८ ॥ श्चतयोजनमाकारं चाधिकं चातिलंध्य सा । न्यपपतत्पर्वतादुव्रे पंचविकातियोजने ॥ १३९ ॥ षद्योजनी सगव्यतां विस्तीणी वृषमाकृतिः। जिह्निका योजनाई त बाहल्यायामतो गिरौ॥१४०॥ तयैत्य पतिता गंगा गोश्रंगाकारघारिणी । श्रीगृहाग्रेडमवद भूमौ दशयोजनविस्तता ॥ १४१ ॥ षष्टियोजनविस्तीर्णं वज्रकुंडमुखं भूवि । अवगाहो दशास्यापि मध्ये द्वीपो व्यवस्थितः ॥ १४२॥ अष्टवोजनविष्कंमः सींऽमसः क्रोशयोर्द्धयं । ऊर्जितस्तस्य चान्योऽस्ति मधि वजमयोऽचलः॥१४३॥ च्रतारि च गिरिंद्रें च तथैकं च दक्षाकतिः। योजनानि स विस्तीणीं मुले मध्ये च मुर्चनि॥१४४॥ ٤٩

चसः सर्गः ।

बिखिरे च गिरेस्तस्य मुले मध्ये च ग्रस्तके । त्रीणि द्वेच सहस्रंच विस्तारेण धर्नृषि तु ॥१४५॥ अंतः पंचानतायामं तद्दे चापि विस्तृतं । द्विसहस्रधनुस्तुंगं माति वज्रमयं गृहं ॥ १४६ ॥ अभीतिभनुरुद्धिदं चत्वारिंशच विस्तृतं । तत्र वज्रकपाटारूपं द्वारं वज्रमयं गृहे ॥ १४७ ॥ यात्वा दक्षिणतः कुंडान् कचित् कुंडलगामिनी।गुहायां विजयार्द्धस्य विस्तृता साष्ट्याजनीं॥१४८॥ चतुर्दशसहस्त्रेस्तु प्रवेशे मारितामसौ । सार्द्धद्विषष्टिविष्कंभा प्रविष्टा पूर्वसागरं ॥ १४९ ॥ योजनानि त्रिनवति त्रिगच्युतानि चोच्छितं। गाधतो योजनाई स्यात् सरिद्विस्तारतोरणं॥१५०॥ सर्वप्रकारतः सिंधुः समाना गंगया ततः । आविदेहाच सरितां द्विगुणं जिहिकादिकं ॥१५१॥ तोरणान्यवगाहेन समस्तानि समानि तु । वसंति तेषु सर्वेषु दिक्कुमार्यो यथायथं ॥ १५२ ॥ षट्समति कलापटकं योजनानां ग्रतद्वयं। गत्वाऽद्रौ रोहितास्थांतो निपत्य श्रीगृहेऽगमत् ॥१५३॥ शतानि पोडशाष्ट्री तु रोह्या पंचयतानि सा । कलाश्वागम्य पंचागार गिरेः पंचाशदंतरे ॥१५४॥ ताबदेव गता ग्रैले हरिकांतोत्तरां दिग्नं । समुद्रं पश्चिमं याता प्राप्य कुंढं शतांतरं ॥ १५५ ॥ चतुःसप्ततिसंरूयानि शतानि कलया इतित् । एकविंशतिमागम्य निष्ये सपतच्छते ॥ १५६ ॥ सीतीदार्श्य गिरिं गत्वा तावदेव चतुःश्रती । उछुंच्यापतदद्रेः सा योजनानां श्रतद्रये ॥ १५७॥ तावदेव समागत्य सीताऽसी नीलपर्वते । तावत्येव समापत्य त्राम्बिदेहान् विमेद च ॥ १५८ ॥ दक्षिणाभिः समा नद्यः पर्हिमस्ताश्र पद्धत्तराः। यथायोग्यं प्रपाताद्यः प्रतिपाद्याः प्रतिद्विकं॥१५९॥ गंगा चैव नदी रोह्या हरित सीता च पूर्वगाः । नारी सुवर्णकुला च सरक्ताः परगाः पराः ।।१६०।। श्रद्धावान विजयावांश्व पद्मवांश्वापि गंधवान । मध्ये हैमवतादीनां विजयाद्वीस्त बर्तलाः ॥१६१॥ योजनानां सहस्रं स्थान्मले विस्तृतिरुच्छितः। तदर्धं मस्तके मध्ये पंचाशतः सप्तश्रत्यपि ॥१६२॥ योजनार्द्धेन न प्राप्ता नद्यो नामिगिरीनिमान् । गता प्रदक्षिणा सीतासीतोदे मंदरं यथा ॥१६३॥ प्रासादेश शिरस्येषां स्वातिरप्यरुणः परः । पश्रशापि प्रभासश्च व्यंतरा निवसंति ने ॥१६४॥ क्षेत्रपर्वतनद्याद्या येऽत्र द्वीपे प्रकीर्तिताः । द्विगुणा घातकीखंडे पुष्करार्द्धे च ते स्थिताः ॥१६५॥ द्वीपानतीतसंख्यातान जंबुद्वीपः परः स्थितैः । संति तत्र पुरोऽमीवामत्र ये गदिताः सुराः ॥१६६॥ नीलमंदरमध्यस्या उत्तराः करवो मताः । स्थितास्त देवकरवः सुमेकनिष्धांतरे ॥१६७॥ द्वाचत्वारिश्वदष्टी च शतानि व्यासतो मताः । एकादशसहस्राणि कुरवस्ते कलाइपं ॥१६८॥ ज्या च तेवां त्रिपंचाशत्सहस्राणि धनुः पुनः । पष्टिश्रतःश्वती चाष्टौ दश्वांशा द्वादशाधिकाः ॥१६९॥ १ द्वीपानतीत्य संख्यातान जंबृद्वीपोपरः स्थितः इत्यपि पाठः ।

८४ पंचमः सर्गः

त्रिचत्वारिंशतं सैकसहस्राणि च सप्ततिः । चतुरंशा नवांशाश्र क्रुरवृत्तं नकीत्तितं ॥१७०॥ सहस्राणि त्रयस्त्रिञ्चत् पद्यती चतुरंश्वकाः । अशीतिश्रतुरत्राःसौ विदेहक्षेत्रविस्तृतिः ॥१७१॥ मेरोः पूर्वोत्तराज्ञायां सीतायाः पूर्वतः स्थितं । समीपं नीलशैलस्य जंबूस्थलमुदीरितं ॥१७२॥ पंचचापशतन्यासा गञ्जातिद्वयम् दृष्ट्वा । स्थलस्योपरि पर्वेति सर्वतो रत्नवेदिका ॥१७३॥ तस्य पंचन्नती व्यासो मध्ये बाहुल्यमष्ट तु । गन्यृतिद्वितयं चांते स्थलस्य परिकीर्तितं ॥१७४॥ जंबनदमये तत्र पीठिकाष्टोच्छ्या स्थिता । मूलमध्यात्रविस्तारैद्वदिशाष्ट्रचतुर्मिता ॥१७५॥ अघोऽघोऽन्याः वहेतस्याः परितो मणिवेदिकाः। प्रत्येकम्प्परि हे हे तासां ताः प्रवदेदिकाः॥१७६॥ मुले गृब्युतिविस्तीर्णः स्कंघोच्छायद्वियोजनः । अवगाहद्विगृब्युतिः शासाव्याप्ताष्ट्रयोजनः॥१७७॥ अभगर्ममहास्कंथो वजशाखोपशोभितः । राजद्राजतपत्राख्यो मणिपुष्पफलांबरः ॥१७८॥ रक्तप्रव्यवसंतानरंजितांत दिगंतरः । पीठिकायां पुरोक्तायां जेवृतृक्षः प्रकाशते ॥१७९॥ पृथिवीपरिणामस्य नानाशाखोपशोभिनः । महादिशु चतस्रोशस्य महाशाखा महातरोः ॥१८०॥ तत्र चोत्तरशाखायां सिद्धायतनमबुद्धतं । आदरानादरावासाः प्रासादास्त्रिमुषु स्थिताः ॥१८२॥ १-शीतायाः इत्यपि ।

जंबुनुष्यस्य तस्याधित्रंश्वर्योजनविस्तृताः । पंचाधदुयोजनोच्छायाः शासादा देवयोस्तयोः॥१८२॥ बेदिकांतरदेशेषु चक्रवालेषु सप्तस् । प्रधानैकटुमोपेताः परिवारोऽस्ये पादपाः ॥१८३॥ चत्वारोऽनंतरं तस्य ततश्राष्टोत्तरं शतं । चत्वारि च सहस्राणि सहस्राणि च पोडश्च ॥१८४॥ द्वात्रिश्च सहस्राणि चत्वारिशत् तान्यतः। चत्वारिशत सहाष्टाभिः प्रधानैः सप्तभिर्यताः ॥१८५॥ मिश्राः श्वतसद्दश्चं तः चत्वारिंशत्सद्दस्रकैः। संजायते समस्तास्ते श्वतमेकोनविंश्वतिः ॥१८६॥ दक्षिणापरतो मेरोः श्रीतोदायास्तटे परे । निष्धस्य समीपस्यं राजतं शाल्मलीस्यलं ॥१८७॥ जंबुस्थलसमस्तत्र शाल्मलीवृक्ष इष्यते । वक्तव्या तस्य निःशेषा जंबुतृक्षस्य वर्णना ॥१८८॥ तत्र दक्षिणशास्त्रायां सिद्धायतनमञ्जयं । प्रासादास्तु त्रिशास्तास्त तत्र देवाविमी मती ॥ १८९॥ बेणुश्र वेणुदारी तावादरानादरी यथा । उत्तरेषु कुकाष्वष्टी तथा देवकुक्राव्वमी ॥१९०॥ नीलाद्रेदेक्षिणाशार्था योजनैकसहस्रके । सीतापूर्वतटे चित्रं विचित्रं कृटमप्यतः ॥१९१॥ निषधस्योत्तराशायां सीतोदातटयोस्तथा । यमकूटं मतं पूर्वं मेघकूटमतः परं ॥१९२॥ नामिपर्वतनामानि तानि कुटानि तेषु तु।देवाः स्वकृटनामानः क्रीडंति निजयेच्छया ॥१९३॥ १-परिवारद्वमाः मताः इत्यपि पाठः ।

..

वंचमः सर्गः ।

अभ्यदें हि सहस्रार्दे नीलतो नीलवान हृदः । तथोत्तरकुरुर्नाम्ना चंद्रश्रेरावणोऽपरः ॥१९४॥ माल्यावांश्र नदीमध्ये सर्वे पंचाश्चतांतराः। ते दक्षिणात्तरायामाः पश्चद्दसमा मिताः ॥ १९५॥ निष्पादुत्तरो नद्यां निष्पो नामतो हृदः । नाम्ना देवकुरुः सूर्यः सुलस्य तिहत्यमः ॥१९६॥ रत्नचित्रतटाः सर्वे वज्रमृला महाहृदाः । तेषु नागकुमाराः स्युः पद्मप्रासादवासिनः ॥१९७॥ बलार् द्विकोशमुद्धिदं योजनोच्छितविस्तृतं । पश्चं प्रतिहृदं क्रोशविस्तृतोच्छितकाणिकं ॥१९८॥ पद्माः शतसहस्रं हि चत्वारिशत्सहस्रकैः । शतं सप्तदशाप्रं स्यात प्रतिपद्म परिच्छदः ॥ १९९ ॥ एकेकस्य हृदस्यात्र पर्वता दश सहस्रुखाः । माति कांचनकृटाख्याः सीतासीतोदयोस्तटे॥२००॥ उच्छायमुलविस्तारैः शतयोजनकाः समाः पंचसप्ततिका मध्ये पंचाशद्वविस्तृताग्रकाः ॥ २०१ ॥ तेषाम्परि प्रत्येकमेकैकाकुत्रिमाः ग्रुभाः । प्रतिमाश्र निरालंबाः मोक्षमार्गैकदीपिकाः ॥२०२॥ षतःगंचशतीतुंगा माणिकांचनररनगाः । पंचमेरुषु विख्यातं सहस्रोत्तरकृटकं ॥ २०३ ॥ आफ्रीडनप्रहेष्वेशं शिखिरेषु महात्वियः । देवाः कांचनकाभिरूषाः संफ्रीडंते समंततः ॥२०४॥ श्रीतोत्तरतटे कूटं पश्रोत्तरमनुत्तरे । तटे तु नीलवत्कूटं पूर्वतो मेरुपर्वतात ॥ २०५ ॥ सीवोदापूर्वतीरे तु क्टं स्वस्तिकमस्ति तत् । तदंजनगिरिप्ररूपं पश्चाचे मेर्वनुत्तरे ॥ २०६ ॥

तटे तु दक्षिणे तस्याः कुमुदं कृटमुत्तरे । पलाशमपराशायां ते तु मंदरतो मते ॥ २०७ ॥ पश्चात्तरेऽस्ति शीताया वर्तसं इटप्रत्कटं । रोचनारूवं प्ररस्तातु मेरोरुत्तरतश्च ते ॥ २०८ ॥ मद्रशालवने भांति समान्येतानि कांचनैः वसंति तेषु देवास्ते दिग्गजेंद्रा इति श्रताः ॥२०९ ॥ अपरोत्तरदिग्मागे मंदराद गंधमादनः। ख्यातः कांचनकायोऽसौ सर्वतः पर्वतः स्थितः ॥२१०॥ मेरोःपूर्वोत्तराशायां माल्यवानिति विश्रुतः । वैङ्गर्यमयमृतिः स प्रियं भाति स्वयंप्रमः ॥ २११॥ मेरोः प्राक्टक्षिणाशायां सौमनस्यस्तु राजतः । विद्युत्प्रमीऽपरे कोणे तपनीयमयः स्थितः ॥२१२॥ ते नीलनिवधप्राप्ती चतुःश्वतनिजोब्ल्याः। मेरुपर्वतसंप्राप्ती प्रोक्ताः पंचशतोब्ल्याः ॥ २१३ ॥ निजीच्छितिचतुर्मागाः स्वोभयातावगाहनाः । देवोत्तरकुरुप्राप्तौ स्यः पंचशतविस्तताः ॥२१४॥ सहस्राणि पुनिस्त्रिश्वनाधिकशतद्वयं । आयामः व्ह कलाश्रेषां चतुर्ण्णामपि वर्णितः ॥२१५॥ मेरोः प्रभृति कुटानि चतुर्ष्विप यथाकमं । संति सप्त नवैतेषु पुनः सप्त नवादिषु ॥२१६॥ सिद्धायतनकटं स्याद गंधमादननामकं। तथोत्तरक्रहमूख्यं गंधमालिनिकाह्यं ॥२१७॥ फरं च लोहिताक्षं च स्फटिकानंदनामनी । गंघमादनशैलेषु सप्तेतानि मवंति त ॥२१८॥ १-समीपे।

सिद्धारूपं माल्यवत्कृटं तथोत्तरकुरूक्तिकं । कच्छाकृटं निनिर्दिष्टं तथा सागरकं परं ॥२१९॥ रजतं पूर्णभद्राख्यं सीताकुटं ततः परं। कुटं हरिसहाभिरूयं नवमं माल्यवतुस्विप ॥२२०॥ सिद्धं सौमनसाभिरूपं कुटें देवकुरुध्वनि । मंगलं विमलं चैव कांचनारूपं विशिष्टकं ॥२२१॥ सिद्धं विद्युत्प्रभाभिरूपं पुनर्देवकुरुश्रुति । पश्चकं तपनं चैव स्वस्तिकं च शतज्वलं ॥२२२॥ श्रीतोदाकुटमन्य तु कृटं हरिसहश्रुति । विद्युत्प्रभेष्वश्रेषेषु नवैतानि भवंति त ॥२२३॥ उच्छायोऽपि सर्वेषां कुटानां च यथायथं । आत्माधाराचगाहस्य समानस्त प्रमाषितः ॥२२४॥ सिद्धायतनदृरेषु तेषु सर्वेषु ये गृहाः । सिद्धविवसनाथास्ते विभाजते यथायथं ॥२२५॥ श्वेषोमयांतक्टेषु रमेते व्यंतरामराः । मध्ये दिक्कुमार्यस्तु कीडागारेषु चारुषु ॥२२६॥ भोगंकरा भोगवती सुमागा भोगमालिनी। वत्सामित्रा सुवत्सौऽन्या वारिषेणा बलाचिता॥२२७॥ विदेहे चित्रकृट।रूपः पद्मकृटश्र पर्वतः । निलनश्रैकग्रैलश्र नीलश्रीतांतरायताः ॥२२८॥ पूर्वीद्यास्त त्रिकृटश्र शैलो वैश्रवणोंऽजनः । आत्मांजनश्र सर्वेश्पि ते शीतानिषषस्पृताः ॥२२९॥ श्रद्धावान सुप्रसिद्धोऽ्रिविजयानांस्तथैव च । आशीर्विषस्तदन्यस्तु सुखानह इतीरितः ॥२३०॥ १ समित्रान्या इति पाठांतरं ।

विदेहेष्वपरेष्वेते चत्वारो देशभेदकाः। स्वायामेन प्रसिद्धेन शीतोदानिषधस्प्रशः ॥२३१॥ चंद्रसूर्यौ च मालांतौ नागमालस्तथाचलः। मेधमालश्र ते मध्ये नीलशीतोदयोः स्थिताः॥२३२॥ सरिचटेषु चोच्छायस्तेषां वक्षारभुभूतां। ऋतानि पंच शेषं तु पूर्ववक्षारवाणितं ॥२३३॥ प्रत्येकं पोडशस्तेषु मृष्टिंन कृटचतुष्टयं । कुलाचलांतकृटेषु दिनकुमार्यो वसंति ताः ॥२३४॥ नदीसमीपकृटेषु जिनेद्रायतनानि तु । तथा मध्यमकृटेषु व्यंतराः क्रीडनालयाः ॥२३५॥ मद्रशालवनं मेरोः पूर्वापरदिगायतं । नानाद्रमलताकीर्णे वर्णनीयं यथाक्रमं ॥ २३६ ॥ आयामो मागयोस्तस्य दाविश्वतिसद्दस्रकः । प्रत्येकं द्विश्वती साद्धी दक्षिणोत्तरविस्तृतिः ॥२३७॥ बनात पूर्वापरांतस्था वेदिका योजनो च्छितिः। क्रोशावगाहिनी क्षेया विस्तृता क्रोश्वयोर्द्धं ॥२३८॥ नीलात ब्राहवती सीता वाहिनी हृदवत्यपि । पंकवन्यपि यांतीमा बक्षाराभ्यंतरे स्थिताः ॥१३९॥ नदी तप्तजला पूर्वा शीतामेवैति नैवधी । ततो मराजला नाम्ना तथोन्मराजलाऽपरा ॥२४०॥ श्वीरोदाय्या च श्रीतोदा स्रोतों वर्वाहिनी नदी। विश्वति नैष्योत्पनाः श्रीतोदां समहानदीं॥२४१॥ ताम्रुत्तरविदेहेषु पश्चिमा गंधमादिनी । सा फेनमालिनी नीलातु संप्राप्ता चोर्मिमालिनी ॥२४२॥ नामा विभंगनद्यस्ता प्रमाणे रोखया समाः। तोरणेषु वसंत्यासां संगमे दिक्कमारिकाः ॥२४३॥

वश्वाराणां च तासां च मध्ये नद्योस्तटद्वये । स्युः पूर्वापरयोर्मेरोविंदेहाश्रतरष्टकाः ॥२४४॥ कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थी कच्छकावती। आवर्ती लांगलावती पुष्कला पुष्कलावती।२४५॥ अपराद्यास्त्वमी वेद्याः षटखंडा विषयस्थिताः। शीतानीलांतराले स्युः प्रादक्षिण्येन वर्णिताः॥२४६॥ बरसा सुबरसा महाबरसा चतुर्थी बरसकावती । रम्या रम्यका रमणीयाष्ट्रमी मंगलावती ॥२४७॥ पूर्वीदयास्त्वमी वेद्या विषयाश्रक्रवार्तिनां । श्रीतानिषधयोर्मध्ये व्यायता दक्षिणोत्तराः ॥२४८॥ पद्मा सपद्मा महापद्मा चतुर्थी पद्मकावती । शंखा च निलनी चैव क्रमुदा सरिता तथा ॥२४९॥ पूर्वतः प्रमृति प्रोक्ताः दक्षिणोत्तरमायताः । अष्टानिमे निविष्टास्त शीतोदानिषधांतरे ॥२५०॥ बप्रा सुबप्रा महाबप्रा चतुर्थी बप्रकावती। गंधा चापि सुगंधा च गंधिला गंधमालिनी ॥२५१॥ अपराद्यास्त्विमे श्रोक्ताः विषयाश्रक्रपाणिनां। नीलशीतोदयोर्मध्ये निविष्टास्तावदायताः ॥ २५२॥ सहस्रद्वितयं तेवां द्विजती च त्रयोदश । योजनाष्टमभागोना सा पूर्वापरविस्तृतिः ॥२५३॥ नदीविस्तारहीनस्य विदेहस्यार्धविस्तृतिः । आयामो देशवश्चारविभंगसरितामसौ ॥२५४॥ तदेशविस्तरायामास्तन्मध्ये रजताद्रयः । द्वात्रिश्चल्रारतेनामी समाना नवकृटकाः ॥२५५॥ श्रेण्योः स्युनेगराण्येषां पंच पंचाश्चदेकशः । विद्याधराः वसंत्येषु परे द्वीपद्वये यथा ॥२५६॥

केमा क्षेमपुरी रूपाता रिष्टा रिष्टपुरी परा । खड्गा मंजुश्या सार्द्धमीषधी पुंडरीकिणी॥२५७॥ कच्छादिषु यथासंख्यमष्टास्वष्टाविमाः पुरः । राजधान्यः समादिष्टाः शलाकापुरुषोद्धवाः॥२५८॥ सुसीमा कंडलाभिरूपा पुरी चान्या पराजिता । प्रभंकरा चतुर्थी त पंचम्यंकंबतीरिता ॥२५९॥ पद्मावती ग्रमामिख्या साष्टमी रत्नसंचया। राजधान्यस्त्विमा मान्या वत्सादितु यथाक्रमं॥२६०॥ तथैवाश्वपुरी क्षेया परा सिंहपुरीति च । महापुरी तथैवान्या विजया च पुरी पुनः ॥२६१॥ अरजा विरजा वासावशोका वीतशोकया । राजभान्यः प्रसिद्धास्ताः पद्मादितु यथाक्रमं ॥२६२॥ विजया वैजयंती च जयंती चाऽपराजिता। वका खडगा च वप्रादिष्वयोध्यावध्यया समं ॥२६३॥ दक्षिणोत्तरतो दैध्योत् पुर्यो द्वादशयोजनाः । नवयोजनविस्तारा हेमप्राकारतोरणाः ॥२६४॥ अल्पैः पंचश्चतेर्द्वारेट्टिब्रिस्ताः सहस्रकैः । रत्नचित्रकपाटार्द्यदेश्वैः सप्तश्चतेर्युताः ॥२६५॥ द्वादश्च स्युः सहस्राणि रथ्यानां तु वथायथं। सहस्रं तु चतुष्काणां नगरीष्वश्ववारमसु ॥२६६॥ गंगासिषु प्रतिक्षेत्रं कच्छादौ नीलतः श्रुते। सीतां प्रविश्वतोव्तीत्य विजवार्द्वगुहाद्वयं ॥२६७॥ गिरिव्याससमायामे योजनाष्टकमुन्द्रिते । गुहे द्वादशविस्तारे द्वे द्वे स्वातां गिरौ गिरौ ॥२६८॥ १-अंकावती इत्यपि पाठः ।

हरिवंदापुराणं । ९२

नयः पोडश गंगायाः समा भरतगंगया । ता रक्तारक्तवत्योस्तु तावंत्यो निषधश्रुताः ॥२६९॥ निषधाश्रीलतस्तावत् संख्यास्तन्नामिकाः श्रताः। नद्योऽपरविदेहेषु शीतोदां त वर्जति ताः ॥२७०॥ नाम्ना साधारणेनोक्तास्ता एवारातिनिम्नगाः । चतुर्दशसहस्रैस्तु प्रत्येकं सरितां युताः ॥२७२॥ अशीतिश्वापि चत्वारि सहस्राणि हुरुद्वये । प्रत्येकं निम्नगा नद्योरर्धमर्धतटद्वये ॥२७२॥ पंचलक्षाः सहस्राणि द्वात्रिभत्त्रिश्चर्ष्टभिः । प्रत्येकम्भयोनेद्यः शीताशीतोदयोर्युताः ॥२७३॥ दशलक्षाः चतुःवष्टिसहस्राण्यष्टसप्ततिः । सर्वा एवापगाः श्रोक्ताः पूर्वापरविदेहयोः ॥२७४॥ चतुर्दशसहस्राणि प्रत्येकं सरितो मताः । गंगासिध्वोः पतंत्यस्ताः रक्तारक्तोदयोश्च ताः ॥२७५॥ रोह्मायां रोहितास्यायां सहस्राणि पतंति ताः । सुवर्णरूपकुलयोरष्टाविश्वतिरेक्कः ॥२७६॥ षर्पंचाश्वत्सहस्राणि ता हरिद्धरिकांतयोः । पतांति सिधवो यहत् सनारीनरकांतयोः ॥२७७॥ संगतात्र समस्तास्ता गंगासिष्वादिसिधवः। तिस्रो लक्षा नवत्या द्वे सहस्रे द्वाद्शापि च ॥२७८॥ स्युश्रतुर्दश्रत्भास्तु वैदेशस्ताश्र संख्यया । पर्पंचाशत्सहस्राणि नवतिश्र समुद्रगाः २७९॥ द्वीपेऽस्मिन् कांचनैस्तुल्या वैद्वर्यमयमूर्त्तयः । चतुःख्विशत्सुरैः सेव्या वृश्वेर्षमपर्वताः ॥२८०॥ पूर्वापरविदेशांताः सम्रद्भतटसंगताः । देवारण्यवनामोगाश्चत्वारः सरितोस्तटे ॥२८१॥

९३

विदेहक्षेत्रमध्यस्यक्ररुक्षेत्रद्वयावधिः । योजनानां सहस्राणि नवतिर्नव चोच्छिता ॥२८३॥

सहस्रमनगाहोऽस्य सहस्राणि दशाश्त्र च। विष्कंमो नवतिश्व स्याद दशैकादशमागकाः ॥२८५॥

मेखलात्रयसंयुक्तः रूयातो मेरुमहीधरः । ऊर्ध्वं चूलिकयोज्ञासी सवत्वारिंगदुचयः ॥२८॥।

सैकास्त्रिशत्सहस्राणि शतानि नव वै दश। योजनानि तथा भागी साधिकी परिधिगिरे:॥२८६॥ तलात सहस्रमद्भारत सहस्राणि दशोपरि । योजनानि स विष्कंमो भूमौ मवति भूभतः ॥२८७॥ सैकसिंबत्सहसाणि पद्यती विंशतिद्वयं । योजनानि त्रयः क्रोशाः शते द्वादश दंहकाः ॥२८८॥ इस्ताखयस्तथैव स्यादंगुलानि त्रयोदश । साधिकानि परिक्षेपो भद्रशालेऽद्रिगोचरः ॥२८९॥ गत्वा पंचवतीमुर्ध्व मेखलायां त नंदनः । स्यात्यंचवतविष्कंमं मंदरं परितो वनं ॥२९०॥ नव तत्र सहस्राणि शतानि नव बर्कलाः । चतुःपंचाशदप्यस्य विष्कंभः पुष्कलो गिरेः ॥२९१॥ एकत्रिंशत्सहस्राणि तथा तत्र चतुःशती । गिरेर्वोद्यपरिश्वेपः साधिका नवसप्ततिः ॥२९२॥ स एव च सहस्रोनो विष्कंभोऽभ्यंतरः स्फुटः। नंदने मंदरस्य स्यात् परिक्षेपोऽपि वस्यते ॥२९३॥ अष्टविश्वतिरेव स्यात् सहस्राणि शतत्रत्रयं। पोडश्वात्राः कलावाष्टी परिधिः साधिका गिरेः॥२९४॥

द्वाविंशति सहस्रे द्वे शतानि नव विस्तृताः। योजनानि पुनस्तेषां वेदिका मद्रशालवत् ॥२८२॥

सहस्राणि दिविष्टं च गत्वा पंचयतीं ततः । नंदनेन समानं तद् वनं सौमनसं भवेत् ॥ २९५॥

चत्वारि च सहस्राणि शते है च द्विसप्ततिः। अष्टौ मागाश्र विष्कंमो वाह्यस्तत्र मवेद्रिरेः।।२९६।। परिक्षेपः पुनस्तस्य सहस्राणि त्रयोदश । शतं पंचतयं द्वेयमेकादश च पर् कलाः ॥ २९७॥ बाह्यो यो गिरिविष्कंभः सहस्रेण स वर्जितः । स्याद्भ्यंतरिवष्कभरतस्येति ग्रुनयो विदुः ॥२९८॥

ईपद्नपरिक्षेपः सहस्राणि दश स्मृतः । त्रिश्रत्येकानपंचाशस्त्रयश्रेकादशांशकाः ॥ २९९॥ स्याद् षद्त्रिंशत्सहस्राणि गत्वाद्रौ पांडुकं वनं । चतुर्नवतिसंयुक्ता तद्विस्तारश्रतुःश्रती ॥ ३०० ॥ द्विपष्टियोजनान्यत्र सहस्रात्रितयं शतं । गञ्यतं साधिकं मेरोः परिषिः परिकीर्तितः ॥ ३०१ ॥ चत्यारिशत्तमुद्धिद्वा मूर्धि बेहुर्यचुलिका । मुलमध्यातविस्तारेद्वीदशाष्ट्रचतुर्विषा ॥ ३०२ ॥

पार्थिवाः षहपरिक्षेपाञ्चालेकायाः प्रभुत्यधः। एकादशप्रकारोऽन्यः सप्तमोपि वनैः कृतः॥३०४॥ क्षोहिताक्षमयः पूर्वः पश्चरागमयः परः । तथा वजमयः सर्वरत्नो वैहर्यविष्रहः ॥३०५॥ हरितालमयः पहस्तेषां प्रत्येकमिष्यते । पंचन्नत्यपि विस्तारः सहस्राण्यपि पोडम् ॥३०६॥ भद्रशालवनं भूगौ मात्रयोत्तरमेव च । सदेवनागभूतानां रमणानि बनानि च ॥३०७॥

सप्तत्रिंगद् भवेन्मुले मध्ये स्यात् पंचविंगतिः। चूलिकायाः परिक्षेपो द्वादशाग्रे च साधिकाः ॥३०३॥

परिक्षेपो वनं चान्यकंदनं चोपनंदनं । वनं सोमनसं चान्यदुपसौमनसं तथा ॥३०८॥ पांडुकं दशमं प्रोक्तस्रुपपांडुकमंत्यजं । मेरोरेकादश क्षेयाः परिक्षेपाः परीक्षकैः ॥३०९॥ देशेष्वेकादशानां त परणेषु हि मंदरः । मौलविष्कंममागानामेकैकेन प्रहीयते ॥३१०॥ सर्वत्रांगुलमानादौ यावदु योजनमानकं । हानिवृद्धी इति ग्राक्षे मेरुविस्तारगोचरे ॥३११॥ एकादश सहस्राणि योजनानि तु मंदरः । समर्हद्रो नंदनादृष्ट्वं वनात्सीमनसात्त्रया ॥३१२॥ पंचमेषु प्रदेशेषु चूलिकैकेन हीयते । तथांश्युलादिमानेषु योदनतिष्वयं क्रमः ॥३१३॥ साधिकैकादशांशाभ्यां लक्षस्यास्युत्तरं शतं । दैर्घ्यं योजनलक्षस्य मेरोः पार्क्सुजाद्वयं ॥३१४॥ पण्याख्यं दिशि पूर्वस्यां दक्षिणस्यां च नारणं । गंधर्वमपरस्यां स्यादुत्तरस्यां च चित्रकं॥ ३१५॥ मवनं नंदने तेषां त्रिशत्स्यान्मुखविस्तृतिः । पंचाश्रद्योजनोच्छायः परिधिनवितः स्मृता ॥३१६॥ पण्याख्ये रमते सोमश्रारणाख्ये यमो यथा । गांधर्वे वरुणश्रित्रे कुवेरः सपरिच्छदः ॥३१७॥ चत्वारोऽपि ते दिसु लोकपालाः पृथक् पृथक् । सार्खीभिन्तु त्रिकोटीभि. स्त्रीणां क्रीडंति संतर्गाः३१८ वर्ज वजावमं नाम्ना सुवर्णभवनं भवेतु । सुवर्णप्रममध्येकं दिश्च सौमनसे वने ॥३१९॥ १-चारणं इत्यमि ।

९६

मबनानां परिक्षेपम्रलब्यासोच्छ्या इह । त एवाधीकता बोध्या नंदर्नेस्थितमग्रनां ॥३२०॥ लोकपालास्त एवात्र देवाः सोमयमादयः। क्रीडति स्वेच्छया खीमिस्तावतीमिर्यथायथं॥३२१॥ लोहितांजनहारिद्रपांदुराख्यानि पांदुके । वेश्मान्युर्ध्वस्वनामानि तावत्कन्यानि तान्यपि ॥३२२॥ स्वयंत्रभविमानेशःसोमोऽसौ पूर्वदिवत्रग्रः । रक्तवाहननेपथ्यः सार्द्धपत्यद्वयस्थितिः ॥३२३॥ स पर्वष्टिसहस्राणां विमानानां प्रभावतां । पर्वष्टिषद्शतानां च पर्लक्षाणां च भोजकः ॥३२४॥ तथाःश्टिविमानेको यमो दक्षिणादिक्त्रभुः । सार्द्धपत्यबद्धयायुष्कः कृष्णनेपच्यवाहनः ॥३२५॥ जलप्रमविमानेशो वरुणो वारुणीप्रभुः । तथैव पीतनेपथ्यः त्रिभागोनत्रिपल्यकः ॥३२६॥ बलगुत्रभाविमानेशः कौवेरीप्रभूरिष्यते । क्ववेरः शुक्रनेपथ्यः सन्निपल्योपमस्थितिः ॥३२७॥ मेरोरुत्तरपूर्वस्यां नंदने बलमद्रके । कुटे कांचनकैस्तुल्ये कूटनाम्नामरो भवेत् ॥३२८॥

नंदनं मंदरं कूटं निषष्ठं हिमवच तत् । रजतं रजकं नाम्ना तथा सागराचित्रकं ॥३२९॥ व अकटं विनिर्दिष्टमष्टमं तु मनीविभिः । दिशं दिशं प्रति हे हे स्थातां कुटे यथाक्रमं ॥३३०॥ उच्छायो मुलविस्तारस्तेषां पंचशतानि तु । तद्धं मस्तके मध्ये त्रिशती पंचसप्ततिः ॥३३१॥ दिनकुमार्थस्तु कृटेचु तेष्विमाः मतिपादिताः । मेघंकरा तु पूर्वी स्यात् तथा मेघवती परा ॥३३२॥ ततः परं प्रसिद्धान्या सुमेषा मेषमालिनी । तोयुषारा विचित्रा स्थात् बुष्पमाला त्वनिदिता ॥३३३॥ पूर्वदक्षिणदिरमागे बाप्यो मेरुमहीभूतः। पूर्वा तृत्यलगुरुमारूया नालना चोत्यला परा ॥३३४॥ उत्पत्नोज्ज्यलसंज्ञा स्यात् तासां पंचाबदायतिः। अवगाहो दश्च ज्ञयो विस्तारः संविधितिः॥ ३३५॥ आसा मध्ये च शकस्य प्रांसादः समवस्थितः। योजनान्यस्य मन्युत्या सैकास्त्रिश्रश्च विस्तृतिः॥३३६ उच्छाहः पुनरुदिष्टो द्वापष्टिश्वार्दयोजनः । अवगाहः श्रमाणेन श्रोसादस्यार्द्धशोजनः ॥३३७॥ सिंहासर्न सुरेंद्रस्य तस्य मध्ये अविष्ठते । स्वदिक्षु लोकपालानामासमानि मवंति च ॥३३८॥ तस्यैवोत्तरपूर्वस्यामपुरोत्तरतोऽपि च । तत्र सामानिकानां त मांति अद्वासनानि व ॥३३%। पुरोऽप्यहाग्रदेवीनां तत्र महामनानि हि । सासनाः परिषन्त्रुख्याः पूर्वदक्षिणकास्त्रवा । १३४०॥ मध्यमा दक्षिणस्थां स्वाद वाद्या चापरदक्षिणा । त्रायस्थिताश्व तत्र स्युः प्रवास्त्रैःवगद्ववराः॥३४१॥ चतम्बात्मासाणां दिस् महासनान्यपि । आसेन्यतेऽत्र वैरिष्ठः पूर्वानिग्रसमारियसः ॥३४२॥ भूता भंगानिमाण्यम्या कजला कजलप्रमा । पुष्करिक्यम नापीन। समारत्मक्त्विणाः ॥३४३॥ श्रीकांतर प्रथमा वापी श्रीचंद्राः चापरोचरा । तथा श्रीमहित्रेशस्त्रा सेम्या श्रीमिशवा स्टा।।३४८।।

तथा चे अस्पूर्वस्यां वापी त निलनाभिधा । तत्रो निलनगुरुमापि इग्रदा इग्रदगमा भन्धाः

प्रासादादिकमत्राऽपि पूर्ववत्सर्वभिष्यते । यथैतश्रंदने वेद्यं तथा सौमनसे वने ॥३४६॥ दिशि चोत्तरपूर्वस्यां पांडुके पांडुका शिला । पांडुकंबलया सार्दे रक्तया रक्तकंबला ॥ ४७:। विदिश सक्रमा हैमी राजती तापनीयिका। लोहिताश्वमयी चार्द्धचंद्राकाराश्व ताः शिलाः ॥३४८॥ अष्टोच्छयाः शतायामाः पंचाशद्विस्तृताश्च ताः। यत्राहेतोऽभिषिच्यंते जंबद्वीपसस्त्रवाः ॥३४९॥ रक्तापांद्रक्योदैंदर्यं दक्षिणोत्तरतः स्थितं । तत्पूर्वापरतः श्रेषशिलयोस्त विशालयोः ॥३५०॥ चापं पंचशतोच्छापं मुलच्यासोपि यस्य सः । प्रत्येकं तन्महारत्नं तत्र सिंहासनत्रयं ॥३५१॥ र्षेद्रं दक्षिणमेतेषामेशानं तत्तरं मतं । मध्यस्थितं तु जैनेंद्रं प्राकृष्टुखानि च तान्यपि ॥३५२॥ मारतापरवैदेहा ऐरावतविदेहजाः। जिना बाल्ये सुरस्नाप्यास्तासु तेषु यथाक्रमं ॥ ३५३ ॥ पांडके संति चत्वारो महादिश जिनालयाः । सर्वरत्नमहादिच्या नित्या सकृतकत्वतः ॥ ३५४ ॥ पंचिवशतिरायामः साद्धीः द्वादश विस्तृतिः। अर्द्धकोशोऽवगाहः स्यादुच्छायोऽष्टादश त्रिपादु॥३५५ द्वारस्य चोच्छ्यस्तेषां चतुर्योजनसंमितः । द्वे तु विस्तृतिरस्यार्द्धमणुद्वारद्वयस्य हि ॥ ३५६ ॥ बन सीमनसे तेषां तदेव द्विगुणं भवेत् । कुलबक्षारशैलेषु मानं सीमनसोदितं ॥ ३५७ ॥ नंदने भद्रशाले च जिनायतनगोचरं । प्रत्येकं द्विगुणं मानं तद् यत्सौमनसे वने ॥ ३५८ ॥

विजयार्द्धेषु सर्वेषु सिद्धायतनगोचरं। मानं तदेव बोद्धव्यं विजयार्द्धे मरते त यत ॥ ३५९ ॥ अष्टायामो द्विविस्तारः सर्वेषु तनुक्विज्जृतः। देवच्छंदोऽवगादश्र गव्यृतिस्तेषु वेदमस् ॥ ३६० ॥ श्चेमद्रश्नमहास्तंभः शातकुंभारमभिचिभिः । चंद्रादित्योत्पत्तरपश्चिमृगयुग्माचलंकृतः ॥ ३६१ ॥ रत्नकांचननिर्माणाः पंचचापश्रतां च्छिताः । अष्टोत्तरक्षतं तत्र जिनानां प्रतिमा मताः ॥ ३६२॥ नागयक्षयुगे तासां प्रत्येकं सप्रकार्णके । सनत्कुमारसद्दशे निवृत्तिश्चतमातिभः ॥ ३६३ ॥ भंगारकलकादर्शवात्रीशंखाः समुद्रकाः । पालिकापुवनीदीपकुर्चाः पाटलिकादयः ॥ ३६४ ॥ अष्ट्रोत्तरक्षतं ते पि कंसतालनकादयः । परिवारोऽत्र विज्ञेगः प्रतिमानां यथायथं ॥ ३६५ ॥ शवाध्येग्रहजालानि मुक्ताजालानि भांति वै । मणिविद्यम्हपान्जिकिकिणीजालकानि च ॥३६५॥ षट्च चत्वारि च द्वे च मृत्रे मध्ये च मस्तके । विस्तृतश्चतुरुष्णुयः सौवर्णः क्रोश्चगाहकः ॥३६७॥ अष्ट्रोच्छायश्रतव्यासश्रतस्तोरणदिङ्ग्रसः। प्राकारः प्रतिवेदम स्यात् पंचाशनुंगगोपुरः ॥ ३६८॥ सिंडहंसगजांभोजदक्लव्यमध्वजैः । मयुरगहडाकीर्णयकमालामहाध्वजैः ॥ ३६९ ॥ दशार्द्धवर्णभासञ्जिदेशभेदैदिशो दश । साशीतिकसहस्रांतैर्माति प्रस्तविता इव ॥ ३७० ॥

उदग्रो मंडकोऽप्मन्ने ततः प्रेक्षागृहं बृहत् । स्त्पाश्चेत्महुमाश्चाम्बे पर्मेक्जितिकोज्जवक्रकः।॥३७१।। मत्त्वक्रमेविश्वक्रथ प्रसम्बस्तिकः ग्रुमः। दिश्चि नंदो हदः प्राच्यां सिद्धावतमतो यनेत ॥३७२॥ वज्रमलः सर्वेदर्यम् लिको गणिभिश्चितः । विश्वित्राश्चर्यसंकीर्णाः स्वर्णसञ्चः सरास्त्रपः ॥३७३॥ मेरुश्रेव समेरुश्र महामेरुः सुदर्भनः । मंदरः शैलकाजश्र वर्मकः श्रियदर्भनः ॥२०००। रत्नोचयो दिशामादिलोंकनाभिर्मनोरमः। लोकमध्यो दिश्वामंत्रयो दिशासच्य एव च ॥३७५॥ सर्वाचरणविख्यातिः सूर्यावर्तः स्वयंत्रमः । इत्यं सुरमिदिश्रेतिः सम्बन्धेः स वर्णितः ॥३७६॥ इति व्यावर्णितं द्वीपं परिश्विपति सर्वतः । पर्यतावयवस्येव सास्यैद खगती शिवताः ॥३१००। मुले द्वादश मध्ये ज्हाँ चल्वार्यप्रे च विस्तृता। अष्टोच्यूया ज्वाहा तु योद्यसार्वमधी कुछ ॥३७८॥ सर्वरत्नात्ममच्या सा वैदर्शमयमस्तका । मुले वजमणी मासा भासमंत्री दिशाः विका ॥३०९॥। पंच चापशतन्यासा मुलाबे चापि वेदिका। गञ्यूतिद्वितयोच्छावा वगस्वाः क्रमकाकृता।।३८०॥ वेदिकाञ्चंतरे कार्त देवारण्यं वर्च वहिः । सस्सीवर्णक्षिक्षपहं वाणी प्रामानकोश्चितं ।।३८०१।॥ बस्धेतं वतं सार्वं विस्तृताम वतद्वं । न्यूनमध्योत्रमः नाम्योः स्रोधः स्रोधः स्रोधः ।।२८२॥ १-१५० धर्नुषि । २-गाध्यः इत्यपि पाठः ।

र्वेचार्श्वचार्पविस्ताराः शतचापसमायताः । पंचसप्ततिप्रचैस्त प्रांसादास्तंत्रं चाल्पकाः ११८३॥ **षट् चापविस्तृतान्येषां द्वादश्चीच्छ्रायवंति च। च**रवारि चापगाढानि द्वाराणि लघुवेस्मना ॥३८४॥ द्वियुणासियुणाश्च स्युव्यासायामोच्छयैरतः । मध्यमाश्चोत्तमास्तेषां द्विद्विद्वीरावगाहनं ।।३८५॥ मालावलीकदल्याद्याः प्रेक्षासनसभागृहाः । वीणागर्भलताचित्रप्रसाधनमहागृहाः । हे८६॥ मोहनास्यानंपंहाच रम्या रत्नमया गृहाः । सर्वतस्तत्र कोमंते व्यंतरामरसेविताः ॥३८७॥ इसैकीचासनैद्वैवेषृगदमकरासनैः । स्काटिकैष्कर्तनेत्रीः प्रवालगण्डासनैः ॥३८८॥ दैष्टिस्वस्तिकवृत्तैस्तैर्विप्रलेंद्रासनैरपि । गंघासनैश्व रत्नाढचैर्युक्ताः सरमन्)रमैः ॥३८९॥ विजयं विजयंतं च जयतमपराजितं । द्वाराण्यस्यां जगत्वां स्युः प्राच्यादौ दिक्चतुष्ट्ये ॥१९०॥ अष्टीच्छार्य चतुर्व्यासं नानारत्नांशुरंजितं । द्वारमेकैकमत्र स्याद् मास्वद्वजनबाटकं ॥३९१॥ दंश सप्तश्रती चान्या सहस्राणि च सप्ततिः । त्रयः क्रोशाश्रत्वविशाश्रत्वविशाश्रति युगैः ॥१९२॥ इस्तासुर्योज्युलानि स्यादेकविश्वतिरक्याः । तेषां दिशांतरज्यासौ द्वाराणां त प्रमाणतः ॥३९३॥ अस्या ज्यायाः सहस्राणि सप्ततिनेव चोदितं। सह पद्मिश्च पंचाशवु गुरुयतित्रितंगं तथा ॥३९४॥

**१-८वासनाना नामानि** ।

घनुःसद्दस्त्रमेकं च पुनः पंच शताति तु । द्वार्त्रिश्च घनुः गृष्ठमंगुळानां च सप्तर्क ।।३९५॥ चतुर्योजनदीनं तु तदेव परिनिश्चतं । द्वाराणामंतरं तेषामंतरहैः परस्परं ।।३९६॥ संख्येपद्वीपपर्यतो जंबृद्वीपसमोऽपरः । विजयस्य पुरं तत्र पूर्वस्यां दिश्चि शोभते ।।३९७॥ तद् द्वादशसद्दसाणि विस्तृतं वेदिकासुतं । चतुस्तोरणासंयुक्तं रुचितं सर्वतोहृतं ॥३९८॥ साष्टमागं त्रिकं चाग्ने मुळे तत्तु चतुर्युणं । तत्त्राकारस्य विस्तारस्तस्य गाहोऽर्द्वयोजनं ॥३९९॥ प्राकारस्य विस्तारस्तस्य गाहोऽर्द्वयोजनं ॥३९९॥ प्राकारस्योज्ज्यस्तस्य सप्तर्वश्चात्रक्षात् ॥३९९॥ प्राकारस्योज्ज्यस्तरस्य सप्तर्वश्चति ॥४००॥ प्रकृतिश्वरस्यग्च्यूतिविस्तारो गोपुरस्य च । उच्छूयो द्विगुणस्तरूमाद् गाहः स्याद्धयोजनं ॥४०१

प्राकारस्योच्छ्यस्वस्य सप्तिविज्ञवायार्द्धकं । गोपुराणि चहुदिक्षु प्रत्येकं पंचिविद्यति ॥४००॥
एकत्रिवृत्तस्यगच्यूविविस्तारो गोपुरस्य च । उच्छायो द्विगुणस्तरस्याच् गाहः स्याद्धयोजनं ॥४०१॥
भूमिभिः सप्तद्यभिः प्रासादा गोपुरेषु तु । सर्वरत्तसमाकीणो जांचूनदमयाश्र ते ॥४०२॥
गोपुराणां तु मध्ये स्यादौपपादिकेलेणकं । गच्यूविवहलं व्यासः व्याति द्वाद्यास्य च॥४०३॥
पंचचायश्रवव्यासा गव्यूविद्वयद्वव्याता । चतुस्तोरणसंयुक्ता वेदिका तस्य सर्वतः ॥४०४॥
गोपुरेण समो मानैः प्रासादः पुरमध्यमः । अष्टोच्छ्रायश्चतुच्यासो द्वारो विजयसेवितः ॥४०५॥
स वजद्वारवंश्रथ हेमरत्नकपाटकः । चतुर्विष्ठ युनस्वस्य प्रासादास्तत्समानकाः ॥४०६॥

१ देवीनामुत्पादस्थानं । २ तत्त्वामी देवः ।

तेषामन्ये महादिश्च चत्वारस्तत्समानकाः। द्वितीयमंडले ज्ञेयाः प्रासादा रत्नमास्वराः॥ ४०७॥ पूर्वमानार्द्धमानाश्च नृतीये मंडले स्थिताः । तत्समानाश्चतुर्थे तु प्रत्येकं दिक्चतुष्टये ॥ ४०८ ॥ चतुर्थेभ्योऽर्द्वहीनाश्च पंचमे मंडले स्थिताः । पष्ठे त तत्समानैस्ते प्रत्येकं दिक्चतृष्ट्ये ॥ ४०९ ॥ लेणवेदिकया तुल्या वेदिका मंडपद्वये । अर्घार्धमाना सा वेद्या मंडलस्य द्वये द्वये ॥ ४१० ॥ त्रासादे विजयस्यात्र सिंहासनमन्त्रतं । सचामरसितच्छत्रं तत्र पूर्वग्रखोऽमरः ॥ ४११ ॥ उत्तरस्यां सहस्राणि षट सामानिकसंज्ञिनः। विदिशोऽस्य पुरः षट् स्युरब्रदेव्यश्च सौसनाः ॥४१२॥ आसमष्टौ सहस्राणि परिषत्पूर्वदक्षिणाः । मध्यमा दशै बोघच्या दक्षिणस्यां दिशि स्थिताः ॥४१३॥ द्वादशैव सहस्राणि वाद्या साऽपरदक्षिणाः । आसनेष्वपरस्यां च सप्तसैन्यमहत्तराः ॥४१४॥ अष्टादश सहस्राणि चत्रार्दिक्ष्वात्मरक्षकाः । मद्रासनानि तेषां च दिश्च तावंति तास च ॥४१५॥ अष्टादश सहस्राणि देव्यश्र परिवारिकाः । विजयः सेव्यमानैस्तैः पर्व्य जीवंति साधिकं ॥४१६॥ विजयादु बराशायां सुधर्मा ख्या तु तत्समा। दीर्घा षट् विस्तृता श्रीणि नवोचैः क्रोश्नगाहिनी॥४१७॥ ततोऽप्युत्तरदिग्मागे तावन्मानो जिनालयः । अपरोत्तरतश्चास्माद्वपाश्ची समा भवेत ॥४१८॥

१ तुतीयमंडलप्रमाणा । २ विदिशि षट् महादेवीनां आसनानि । ६-दशसहस्राणि ।

१-जम्बर्ध ।

अभिषेकसभा तत्त्रागलंकारसभाष्यतः । व्यवसायसभा तस्मात् संसमानाः सुधर्मेगा ॥४९९॥ पंचैव च सहस्राणि चत्वारोऽपि शतानि च । सप्तपष्टिश्र ते सर्वे प्रासादा विजयास्पदे ॥४२०॥ विद्विजयपुर्यास्त पंचवित्रतियोजनी। गत्वा बनानि चत्वारि स्युः प्राच्या दिकचत्रष्टवे ॥४२१॥ अशोकवनमादौ च सप्तपर्णवर्न ततः । स्याचंपकवनं नाम्ना तथा चुतवनं ततः ॥ २२॥ योजनानां सहस्राणि द्वादशायाम इष्यते । शतानि पंचित्रस्तारास्तेषां मध्ये त पादपाः ॥४२३॥ अशोकः सप्तपर्णश्च चंपकश्चतपादपः । जंबूपीठाईमानश्च पीठा जंबैईमानकाः ॥४२४॥ चतसः प्रतिमास्तेषु चतुर्दिश्च यथायथं । अश्चोकादिसुरैरच्यी जिनानां रत्नपूर्तेयः ॥४२५॥ वनस्योत्तरपूर्वस्यामञ्जोकपुरमत्र च । मानेन विजयस्येव प्रासादोऽश्लोकनायकः ॥४२६॥ सप्तपर्णेपुरं पूर्वदाक्षणस्यां वनस्य तु । सप्तपर्णपुरस्यात्र प्रासादः पूर्वमानकः ॥४२७॥ दाक्षणापरादिग्मागे चंपकस्य पुरं बनात । अपरोत्तरादिग्मागे पुरं भूतामरस्य च ॥ ४२८ ॥ वैजयंतादयो देवा विजयस्य समास्त्रयः । दाक्षणादिपुराषीग्राः स्वालयायुःपरिच्छदैः ॥ ४२९ ॥ योजनानां त लक्ष द्वे विस्तीणों लवणार्णवः । परिक्षिप्य स्थितो द्वीपं परिखेव सवेदिकः ॥४३०॥

4-46605649600

लक्षाः पंचदशाशीत्या सहस्रं च शतं तथा । त्रिशक्षव च देशोना परिधिर्लवणांबुधेः ।। ४३१ ॥ अद्वादश सहस्राणि कोटचा नवशतान्यपि । त्रिसप्ततिश्च निश्चेया सक्षाः पटपाप्रिवे च ॥४३२॥ सहस्राणि च पँचाशस्त्रव तानि च चटशती । गणितस्य पदं वेद्यं प्रकीर्ण लवेणार्णवे ॥ ४३३ ॥ दंशैवोपरि मुले च सहस्राणि दश स्मृतः । सहस्रमवगाढोःनो ध्रुवाण्येकादशोज्लितः ॥४३४॥ तदांतात्पंचनवति देशान् गत्वा व्यगाहते । देशमेकमध्यवमांगुलादि सयोजनं ॥ ४३५ ॥ स गरवा पंचनवर्ति देशां देशांश्र पोडश । उच्छितीं अगुरुहस्तादीन योजनानि च सागरः ॥४३६॥ क्रके पंचसहस्राणि यावत्तावन प्रवर्धते । पक्षे प्रहीयते कृष्णे यावदेकादशैव सः ॥ ४३७ ॥ त्रिश्वती च त्रयास्त्रगढु योजनानि दिने दिने । त्रिभागं वर्धते वाधिः ग्राके कृष्णे च हीयते ॥४३८॥ मश्चिकापश्मस्यक्ष्मांतो वेदिकांते पयोनिधिः। स चोध्व मानतो यस्त योजनार्द्ध प्रवर्दते ॥ ४३९ ॥ प्रवृष्टि है बते देखा ही हस्ती पोडवांगुली। शुक्ले कृष्णे च ते स्यातां हादिहानी दिने दिने ॥ ४४० ॥ अधः संश्लेषणी द्रोणी विस्तीर्णोध्वै क्षितौ दिवि।अन्यथा नौ प्रटांभोधिः समी वा यवराधिना॥४४१॥ जगत्याः पंचनवति सहस्राणि प्राविज्य तु । मध्ये स्युर्दिशु चत्वारि पातालविवराण्यघः ॥४४२॥

पंचमः सर्गः

प्राच्यां पातालमाद्यायां प्रतीच्यां बढवाहुखं । कदंबुकमपाच्यां स्यादुदीच्यां यूपकेसरं ॥४४३॥ तन्यूलमुखविस्तारः सहस्राणि दश्च स्मृतः । गाहस्वमध्यविस्तारावेका लक्षेति लक्षिता ॥४४४॥ अलंजलसमानानि पातालानि समंततः । बाहुन्यं वजकुढयानी तेषां पंच श्वतानि तु ॥४४५॥ अर्थजलसमानानि पातालानि समंततः । बाहुन्यं वजकुढयानी तेषां पंच श्वतानि तु ॥४४५॥ अयर्षिश्चतसहस्राणि त्रर्याख्यवच्छतत्वर्य । यूकेकोऽत्र विमागः स्पाद् योजनानां तु मागवान् ॥४४६॥ अर्घमागे जले तेषा ते ॥४४५॥ वायोध्वन्नसारी पाताले कु स्वभावजी । तद्वशादुदकस्याध्वमध्य मागि कमेण तौ ॥४४८॥ सागः पंचदशः शुक्के वायुभिः पूर्यते शतैः । पातालानां जलैः कृष्णे स्थिति स्यात्यसंपिषु ॥४४९॥ लक्षद्वयं सहस्राणि सप्तविकतिरेतरं । शतं सातिरेतां स्यात् पादोनं योजनं प्रथक् ॥४५०॥ विदेश सहस्राणि सप्तविकतिरेतरं । शतं सातिरेतां स्यात् पादोनं योजनं प्रथक् ॥४५०॥ विदेश सहस्राणि सप्तविकतिरेतरं । शतं सातिरेतां स्थात् पादोनं योजनं प्रथक् ॥४५॥ विदेश सहस्राणि सप्तविकतिरेतरं । सहसं विस्तृतं दैर्ष्यमध्यविस्तारतो दश्च ॥४५॥

वायोहच्छासिनिश्वासी पातालेषु स्वमावजी । तह्वजाहुदकस्याध्वेसध्य परिवर्षने ॥४४८॥ भागः वंबदकः शुक्ले वायुभिः पूर्वत शतैः । पातालानां जलैः इष्णो स्थितं स्वात्पंचसंधिषु ॥४४९॥ रुख्रद्वं सहस्राणि सर्सिकतिरंतरं । शतं सप्तितिरंगै स्यात पादोने योजनं पृथक् ॥४५०॥ विदिश्च छुद्रपातालचतुर्कं मुख्यमुलयोः । सहस्रं विस्तृतं दैष्यमध्यविस्तारतो दश्च ॥४५॥ विद्याणीयि तेषां स्वारंपवाशन्तुरुपविस्तृतिः। एककस्य त्रिमारोषु प्रागिवानप्रस्वती ॥४५॥ विद्याप्तिस्त्रात्वे स्वारंपवाशन्तुरुपविस्तृतिः। एककस्य त्रिमारोषु प्रागिवानप्रस्वती ॥४५॥ विद्याप्तिस्त्रात्वे स्वार्योच्यात्वे स्वतिः॥४५॥ प्रकलक्षा सहस्राणि त्रयोदश्चितात्वे। पंचाशीति त्रयोध्याः कुंडानां दिग्विदिक्तियती॥४५॥ १-वेष स्वार्णे ।

मुक्तावलीवदेतेषामंतरालेषु चाष्ट्सु । समुद्रे शुद्रपातालसहस्रमवतिष्ठते ॥४५५॥ सहस्रमवगादश्य सध्यविष्कंभ एव च । योजनानां शतं तेषां विस्तारो ग्रुखमूलयोः ॥४५६॥ पंचिवंशातं तानि प्रत्येकं चांतरेंऽतरे । द्विहीनाष्ट्राती क्रोशः सविशेषस्तदनंतरं ॥४५७॥ ययायोगपरावृत्तसिललाञ्जवविञ्जवाः । पातालीघाः समस्तास्ते श्रद्धात्र परिकीर्त्तिताः ॥ ४५८ ॥ तराहत्वा सहस्राणि द्वाचत्वारिश्चतं समी । चत्रदिश्च सहस्रोधैः द्वी द्वी स्यातां त पर्वती ॥४५९॥ कौस्तुमः कौस्तुमासथ पातालस्योभयांतयोः । राजतावर्दकुंमामौ तत्सुरौ विजयश्रियौ ॥४६०॥ उदक्षेत्रदेवास्त्र कदं बुकसमीपगौ । शिवश्र शिवदेवश्र तयोदेवी यथाक्रमं ॥ ४६१ ॥ नगी शंखमहाशंखी वडवामुखपार्श्वगी । शंखामानुदक्य स्यादुदवास्य तत्सुरी ॥ ४६२ ॥ उदकोऽप्युद्वासोऽपि यूपकेसरपार्श्वगो । रोहितो लोहितांकश्च तत्सुरी परिकीर्तितौ ॥ ४६३ ॥ योजनानां तु लक्षेका सहस्राणि च पोडश । अंतरं पर्वतानां स्यामिजपातालमारीभिः ॥४६४॥ नागवेलंघराषीता गिरिमस्तकवित् । वसंति नगरेष्वेते नागैवेलंघरैः सह ॥ ४६५ ॥ नागानां च सहस्राणि द्विचत्वारिश्चदंवधौ । लवणाभ्यंतरां वेलां घारयंति नियोगतः ॥ ४६६ ॥ हासप्तविसहस्राणि बाह्रे वेलां जलाकुलां । धारयंति सदा नागा जलकीडादढादराः ॥ ४६७ ॥

अष्टाविश्वतिसंख्यानि सहस्राणि यथायथं । अप्रोदकप्रदग्नं तु नागानां धारयंति 🔻 ॥ ४६८ ॥ द्वादशैव सहस्राणि वारिधावपरोत्तरं । तावत्येव महस्राणि विस्तृतः सर्वतः समः ॥ ४६९ ॥ गोतमा नामतो द्वीपो गोतमस्तस्य चामरः । सोऽपि कौस्तमदेवेन परिवासादिभिः समः ॥४७०॥ मर्त्योस्त्वेकोरुकाः पूर्वे दक्षिणे तु विवाणिनः । लांगुलिनोऽपरे च स्युरुत्तरेऽभावकास्तवा ॥४७१॥ विदिक्ष श्रमकर्णास्त चतसम्बिप भाषिताः । एकोरुकोत्तरा प्राच्योग्यासिंहमुखाः क्रमात् ॥४७२॥ शष्त्रहीकर्णनामानः पार्श्वयोस्त विषाणिनां। समुखा वानरास्या ये ते लांगुलिकपार्श्वयोः ॥४७३॥ अभावकांतयोश्वापि शष्कुलीकर्णमानुवाः। गोमुखा मेववक्त्राः स्युविजयाधीमर्थातयोः ॥४७४॥ हिमवत्प्राक्ष्रतीच्योः स्युरुत्काकालमुखा नराः। मेघविद्यनमुखाः प्राच्यप्रतीच्योः शिखारेश्रुतैः।४७५ आदर्शमजननत्राख्या विजयार्जातयोर्मताः । चत्रविज्ञतिरेव स्युद्धीपाश्चापि तदाश्रयाः ॥४७६॥ गत्वा पंचमती दिश्च विदिध्वंतरदिश्च च । पंचामतं च ते द्वीपाः बर्मती मुखपर्वताः ॥४७७॥ दिग्गताः शतरुंद्राः स्युः पंचविंशतिमद्रिजाः। रुंद्रा पंचशतं द्वीपा विदिक्ष्वंतरिक्षु च ॥४७८॥ ते पंचनवतं भागं स्वप्रदेशस्य चाप्तुताः । जलाद्योजनमुद्धिदवेदिकापरिवारिताः ॥४७९॥ तेनैव पोडग्राभ्यस्तम्रपरिष्टाज्जलावृताः । संकलज्याधरं वोद्धं क्षेत्रं वाच्यं जलावृतं ॥४८०॥

809

ायः समः।

जंबद्वीपस्य यावन्तो द्वीपाः निकटवर्तिनः । तावंतो धातकीखंड-द्वीपस्य लक्ष्णोदजाः ॥४८१॥ अष्टादन कुलास्तेषु परमायुष्काः कुमानुषाः।एकोरुगाः गुहावासाः मृष्टमुद्धोजनास्तु ते ॥४८२॥ श्रेषपुष्पफलाहाराः वृक्षमूलनिवासिनः । एकांतराश्रनाः मृत्वा जायंते मीममावनाः ॥४८३॥ जंबद्वीपजनस्या च समुद्रजमतीसमा । अभ्यंतरे क्रिलाक्ट्रं बहिस्तु वननालिका ॥४८५॥ चतुर्वभास्त विस्तारो द्वीपस्य जरुषेस्तवा । युचीभवेत्त्रिभिन्धेनः तदन्ते मण्डलेऽचिले ॥४८५॥ विस्ताररहिता द्वी चतुर्वासगुणा तु या । तावन्तस्तु भवंत्यवय अंबुद्धीयसमीक्षकाः ११४८६॥ स्युअनुर्विश्वतिभीमा लवणद्वीपसंभिताः । पह्नुणास्ते परद्वीपे काले समुचनुर्गुणाः ॥ ४८७ ॥ हे सहस्रे शतान्यष्टावशीतिरपि चोत्तराः । जंबुद्रीपसमा मागाः पुण्करद्रीपमाविनः ॥ ४८८ ॥ द्वीयोऽपि धातकीलंदः पर्वेति लवजोद्धि । वाजनानां चतुर्लक्षा विस्तीव्यां वरूपाकृतिः ॥४८९॥ क्षचिरम्यंतरा पंच-लक्षा नव तु मध्यमा । वाह्या त्रपोदस द्वीपो थातकीखंडमंदिते ॥ ४९० ॥ वरिधिः पूर्वसूच्यास्त तक्षाः पंचवक्तोदिताः वकाकीतिसहस्राणि वर्त त्रिक्रववाधिकं ॥ ४९१ ॥ तः चाहाचित्रतिरुक्षा मध्यायाः बरसहस्रकैः। चल्वाविक्रसहस्रामि वंचामद् गोजनानि चाध्यत्।। बाह्यसञ्चास्त्वसी लक्षाशत्वारिशत्सहैकया । सतानि नव पञ्चेकं सहस्राणि दशापि काक्षिर श

पूर्वापरी महामेरोडौँ मेरू मवतोऽस्य च । इष्वाकारी विमक्तारी पर्वती दक्षिणोचरी ॥४९४॥ सहस्रयोजनव्यासा द्वीपव्याससमायतौ । उच्छायंणावगाहेन निषधेन समी च तौ ॥ ४९५ ॥ क्षेत्राणि भरतादीनि सप्त पद कुलपर्वताः । हिमवत्पूर्वका द्वीपे तत्रापि परमंदरं ॥ ४९६ ॥ पूर्वैः सहैकनामानः सर्वे नगनदीहृदाः । समोच्छ्रायावगाहाः स्युस्तेभ्यो हिगुणविस्तृताः ॥४९७॥ अररंधाकृतीन्यंकमुखान्यभ्यंतरे बहिः । शुरप्राकृतवंति स्युः शैलक्षेत्राणि तानि च ॥ ४९८ ॥ लक्षया पर्वतेरूर्ध्वं सहस्राण्यष्ट्रसप्तिः । द्विचत्वारिंग्रद्धौ च शतानि क्षेत्रमत्र च ॥ ४९९ ॥ षट् योजनसहस्राणि षट् ज्ञतानि चतुर्देश । मरतांतरविष्कंमः ऋतं विश्वं नवांज्ञकाः ॥ ५०० ॥ क्षेत्राणां च भवेच्छेदो द्विशती द्वादश्रोसरा । एकोनविंशतिस्तत्र छेदः पर्वतगांचरः ॥ ५०१ ॥ द्वादशैव सहस्राणि तथा पंच शतानि च । एकाशीतिश्र पर त्रिशत्कला मध्यमविस्तृतिः॥५०२॥ अष्टाद्य सहस्राणि पंचयत्यापे सप्त तु । चत्वारिंशद्वहिभीगाः पंच पंचायता श्वतं ॥ ५०३ ॥ तिष्कंभत्रित्यं ज्ञेयमाविदेहं चतुर्गुणं । क्रमेण परतो हानिर्यावदेशवतक्षितिः ॥५०४॥ पूर्वस्माद द्विगुणो व्यासो हिमवत्पूर्वकादिषु । द्वादश्य्विप च द्वीपे तेभ्यः पुष्करनामनि ॥५०५॥ मुभतोऽर्द्धतृतीयेषु वृक्षावक्षारवेदिकाः । मेरुं वर्ज्य विगाहंते चतुर्मागं निज्ञोच्छितः ॥५०६॥

षद्गुणः स्वावगाहस्तु कंडानां विस्तृतिर्भवेत् । नदीदृदावगाहोऽपि पंचाश्रव्गुणितश्र सः ॥५०७॥

उच्छापश्चरयगेहस्य साद्धी ह्रोयः शताहतः । जंबुप्रभृतयस्तुल्या महानुक्षा दणापि ते ॥५०८॥

नद्यः सरांस्यरण्यानि कुंखपद्या नगा हृदाः । अवगार्हः समाःपूर्वैविस्तारिष्टिग्रानाः परैः ॥५०९॥ चैत्यचैत्यालया ये ते वृषमा नाभिपर्वताः । चित्रकृटादयश्चापि तथा काचनकाद्रयः ॥५१०॥

दिशा गर्जेद्रकृटानि यथास्यं वेदिकाद्यः । व्यासावगाहनोच्छायैः सर्वे द्वीपत्रये समाः ॥५११॥ अर्थयोजनमुद्धिदं व्यस्तं पंचधनुःशती । प्रत्येकं सर्वेक्टानां विदितं रस्नतोरणं ॥५१२॥

सहस्रमवगाढात्र मेदिनीं ते तु मेरवः । सहस्रीणि नवन्यस्ता मुले पंच श्रतानि च ॥५१४॥

त्रिंशदेव सहसाणि द्वाचत्वारिंशता सह । तेवामेत्र विनिर्दिष्टः परिधिर्मुलगोचरः ॥५१५॥

नव चैव सहस्राणि चतुःशतयुतानि तु । चतुर्णामपि मेरूणां भूमी विष्कंम इष्यते ॥५१६॥ एकोनित्रिश्चदेव स्युः सहस्राणि शतानि च । पंचविश्वति सप्तेव परिधिवस्प्रधानले ॥५१७॥

सहसार्थं च गत्वोर्ध्व नंदनं भृतिविस्तृतं । पंच पंचाशतं पंचशतीं सौमनसं वनं ॥५१८॥

१-सहस्रनवविस्तारा ।

अशीतिय सहस्राणि चत्वारि च सम्रच्छवः । चतुर्णामपि मेरुणां परयोद्वर्णियोभेनेतु ॥५ र ॥।

११२ पांडुकं च सहस्राणि गत्वाष्टाविद्यतिः पृष्ठः । चतुर्ण्यवित्तांयुक्ता योजनानां चहुःशती ॥५१९॥

श्रतान्यर्द्धचत्रधीनि सहस्राणि नवापि च । नंदने मंदरस्यायं विश्वंभः परिभाषितः ॥५२०॥ सप्तपष्टिसहसार्द्धमेकोनिर्त्रियदेव च। सहस्राणि परिश्वेषो नंदने मंदराद् वर्द्धः ॥५२१॥ कतान्यर्द्रचतुर्धानि सदसाण्यष्ट नंदनात् । विना मंदरविष्कांभः स साध्यंतरः हरितः ॥५६२॥ वहविंकतिसहस्राणि पंचामा च चतुःशती । परिधिमैदरस्यैव नंदनांतरगोचरः ॥५६३॥

वाससीणि सहस्राणि विष्कंभोऽष्टी शतानि च। मेरोः सौमनमे सांतः सहस्रेण विवर्जितः॥५२४॥

वासस्तस्य सहस्राणि दादशैव हि वोडरा । मंदरस्य परिक्षेषो वने मौमनसे स्थितः ॥५२५॥ अष्टी चैव सहस्राणि तथैवाष्टी श्रतानि च । चतुःपंचाश्रदप्यंतः परिधिस्तस्य तद्वने ॥५ -६॥ द्वाषथ्यौकं शतं त्रीणि सहस्राणि च पांडुके । गव्यृतं साधिकं बोध्यः परिविमेक्यूमृतः ॥५२७॥ नंदनात स मरुद्रोऽद्रिः सहस्राणि दशोपरि । हानिस्तत्र क्रमादेवं वनात्सीमनसाविष ॥५२८॥ दशमी दशमी मानी मुलात्त्र मृति हीयते । प्रदेशांगुलहस्तादिशातुणी मेरुवृभूता ॥५२९॥ कुमारिवयः शिलाः कुटः प्रासादाशीत्यप्तिकाः । समानाः पंचमेलणाः व्यासावराष्ट्रजो अनुवैशाप ३०

अतानि द्वादशैन स्यात्पंचित्राति विस्तृतिः। मद्रशालवनस्यैषा भातकीखंडवर्तिनः । !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

लक्षा सप्त सहस्राणि शतान्यष्टौ च दीर्घता । नवसप्ततिरप्यस्य भद्रशालवनस्य तु ॥५३२॥ षद पंचाशत्सहस्राणि तिस्रो लक्षा शतद्वयं । सप्तविंशतिरायामो गंधमादनविद्यतोः ॥५३३॥ नवषष्टिसहस्राणि लक्षाः पंच शतद्वयं । एकोनषष्टिरायामो माल्यवत्सौमनस्यगः ॥५३४॥ हे लक्षे च सहस्राणि त्रयोविंशतिरेव च । कलादांने करुव्यासः शतं पंचाशदृष्ट च ॥५३५॥ तिस्रो लक्षाः सहस्राणि नवतिः सप्त चाष्ट त । शतानि सप्त नवतिर्भागा द्वानवतिस्त्वयं॥५३६॥ वक्रायामः कुरूणां स्यादामेरोराकुला चलात् । पूर्वार्धे अप च पश्चार्धे धातकीखंडमंडले ॥५३७॥ तिस्रो लक्षाः सहस्राणि पर्षष्टिः पर् शतान्ययं । ऋज्वायामः कुरूणां स्यादशीतिश्रोभयांतयोः॥५३८ श्रतिमेरु विदेहाश्च द्वात्रिंशत्पूर्ववन्मताः । पूर्वे पूर्वविदेहारूया अपरे त्वपरे स्थिताः ॥५३९॥ पूर्वस्मान्मंदरात्पूर्वः कच्छाजनपदोऽबधिः । अपरादपरः सच्या विजयो गंधमालिनी ॥५४०॥ एकादशैव लक्षा हि सा सचिः पंचविंशतिः । सहसाणि शते तस्मादष्टापंचाश्रता सह ॥५४१॥ लक्षाश्चास्याः परिक्षेपः पंचत्रिंशस्त्रकाशितः । द्वापष्टिश्वाष्ट्रपंचाशस्त्रहस्त्राणि प्रमाणतः ॥५४२॥ पद्मादिर्गृद्धते स्वीमंगलावत्याधिष्ठता । सा पूर्वापरयोमेवीरंतराले तु या स्थिता ॥५४३॥ १-विशेय इत्यपि पाठः ।

हरिवंशपुराणं । 888

लक्षाः पट च सहस्राणि चतःसप्ततिरष्ट च । शतानि योजनानां सा द्वाचरवारिशता सह ॥५४४॥ एकविज्ञातिलक्षाश्च चतुर्विज्ञत्सहस्रकेः । त्रिज्ञदष्टी पुनस्तस्याः धच्या परिधिरिष्यते ॥५४५॥ व्यापी विजयविस्तारः सहस्राणि नवात्र हि। पर्यती त्रितयं च स्वादष्टमागास्त्रयस्तथा ॥५४६॥ स्वायामःक्षेत्रवक्षारविभंगसरितां त्रिघा । सदेवरमणानां स्यादादिमध्यांतभेदतः ॥ ५४७ ॥ कच्छारूपविजयायामः पंचलक्षाः सहस्रकैः।नवभिः पंचमत्याधः सप्तत्या द्विभतांमकैः॥५४८॥ विजयायामवृद्धचाद्यो युक्तो मध्यो उस्य जायते । मध्ये अपि च तथायामो युक्तों उत्यो हचाहि के व्यक्ति।

पूर्वस्य विजयस्याद्वेरायामः सरितोऽपि वा। अत्यो यः स पुरस्याद्यो विजयाद्यो व्यवस्थितः॥५५०॥ विजयायामश्रद्धिश सहस्रं त चतुर्गृणं । शतानि पंच चाशीतिश्रात्वारि च समीरिता ॥५५१॥

वक्षारायामग्रद्धिस्त सप्तसप्ततिसंयता । चतःशतीतिसंख्याता पष्टिश्व सकलाः कलाः ॥ ५५२ ॥ सा विभंगनदीवृद्धिः शतमेकोनविश्वतिः । कलाश्रेव द्विपंचाशदिति वृद्धिविदो विदुः ॥ ५५३ ॥ सप्तश्चा सहस्रे हे तथाशीतिनेवाधिका । देवारण्यायते बृद्धिवण्या द्वानवतिः कलाः ॥ ५५४ ॥ स्थानक्रमात्रिकं हे च वट चरवारि नवहिकं । पद्माजनपदायामः शतं वण्णवतिः कलाः ॥५५५ ॥ आद्यो यो वृद्धिहीनोऽसी मध्यो मध्यों उत एव हि । वश्वारक्षेत्रनद्यादी वेद्यमेवं यथाक्रमं ॥ ५५६ ॥

चमः सर्ग

अन्योन्याभिम्रखादेशः बक्षारनगसिंघवः। तटयोः सदशायामः श्रीताबीतोदयोः स्थिताः ॥५५७॥ पूर्वान्मंदरतः पूर्वेविदेहैरपरेरिमैः । पाश्चात्यादपरे पूर्वे ते समाः स्यूर्यधाक्रमं ॥ ५५८ ॥ चरवारिश्च चरवारस्तवृद्वीपे शतमेव च । जंबुद्वीपसमाःसंडा गणितस्य समं प्रनः ॥ ५५९ ॥ कोटीनामेकलक्षा स्यात्सहस्राणि त्रयोदश । शतान्यष्टी तथैका सा चत्नारिश्च काटेयः ॥ ५६० ॥ नवमिनेवतिर्रक्षा पंचाधारसप्तभिः सह । सहस्राणि इतिः वहिभरेकपष्टच्युचरैस्तथा ।। ५६१ ॥ द्वैषं च धातकीखंडं परिक्षिपति सर्वतः । दीपद्विगुणविस्तारः कालः कालोदसागरः ॥ ५६२ ॥ तस्यैकनवित्रिक्षाः सहस्राणि च सप्ततिः । पद शती साधिका पंच पर्यतपशिधर्मतः ॥ ५६३ ॥ पद खतानि च कालोदे द्वासप्ततिरितस्ततः । जंबुद्वीपसमाः खंडा पंडितैरिह पिंडिताः ॥५६४॥ पेच लखास्त कोटीनामेकत्रिंगत्सइस्रकैः। शतहयं हिपाष्टिश्र कोटयः त्रकटाः स्थिताः ॥ ५६५ ॥ रुक्षार्थेव चतुःपष्टिनेवपष्टिसहस्रकैः । कालोदभावशीतिश्र गणितस्य पदं नतं ॥ ५६६ ॥ कालोटे दिशि निश्चेयाः प्राच्याम्बदकमानुषाः । अपाच्यामश्वकणीस्य प्रतीच्यां वक्षिमानवाः॥५६७॥ उदीच्यां गजकर्णात्र शुकरास्या विदिक्ष तु । उष्टकर्णात्र मोकर्णाः प्राच्येभ्यो दक्षिणोत्तराः ॥५६८॥ यज्ञकमिक्कणीनां माजीरास्यास्तु पार्श्वयोः। पश्चिणां गजवक्त्राम कर्णप्रावरणाः स्थिताः ॥५६९॥

शिशुमारमुखाश्रेव मंकराममुखास्तथा । विजयार्द्धद्वयोगांत्ये कालोदजलधौ स्थिताः ॥ ५७० ॥ मर्त्यो हिमवतोरेग्रे वृक्तव्याघ्रमुखाः स्थिताः । जुगालाक्षमुखाश्राग्रे शिखरिश्रुतिभूभृतोः ॥५७१॥ स्थिता द्वीपिम्रखाश्राप्रे भूगराराजतागयोः । वाह्याभ्यंतरयोरंतर्जगत्योद्वैध्यमानवाः ॥ ५७२ ॥ आयुवर्णयहाहारैः समा गत्यापि लावणैः । सहस्रमवगाद्वास्ते द्वीपाश्चित्रसत्यांसुधौ ॥ ५७३ ॥ कालोदस्थाः प्रवेशेन द्वीपाः पंचाताधिकाः। मता द्विगुणविस्तारा लवणेभ्यः कुमानुषैः॥५७४॥ चतुर्विशतिरंतस्थास्तावंतश्च वहिः स्थिताः। लवणोदस्थितैः सर्वैः द्वीपाः वण्णवतिस्त ते ॥ ५७५ ॥ कालोदं पुष्करद्वीपः परिष्कृत्य द्विमंदरः । स्थितो द्विगुणविष्कंभः पृथुषुष्करलांछनः ॥ ५७६ ॥ मातुषक्षेत्रमर्यादा मातुषोत्तरभूभृता । परिश्चितस्तु तस्यार्दः पुल्करार्द्धस्ततो मतः ॥ ५७७ ॥ इन्बाकाराद्रिणाच्येप दक्षिणेनोत्तरेण च । विभक्तो भिद्यते द्वेषा स पूर्वश्वापि पश्चिमः ॥५७८॥ प्रत्येकं मेरुमध्यो तौ धातकीखंड खंडवत् । क्षेत्रपर्वतनद्याद्यैः पूर्वनामभिरान्वतौ ॥ ५७९ ॥ चत्वारिंशत्सहस्राणि सहस्रं पंचशत्यिप । सप्ततिनेव चांशास्तु त्रिसप्तत्युत्तरं शतं ॥ ५८० ॥ भरतांतरविष्कंभो मध्यो द्वाद्वश्रयोजनैः । त्रिपंचाश्वत्सद्वसाणि शतैः पंचिभरेव च ॥ ५८१ ॥

भागाशास्य शतं प्रोक्ताः नैवातिश्र नवापि च। वाह्योऽपि भाष्यते तस्य विष्कंभो भरतस्य द्वा।५८२॥ पंचपष्टिसहस्राणि योजनानि चतुःशतैः । पद् चत्वारिंशदेतानि भागाश्वामौ त्रयोदश्च ॥ ५८३ ॥ आविदेहं च विष्कंभाद वर्षाद्र वर्ष चतुर्गुणं । गणितज्ञीवीनिदिष्टं पर्वतादिष पर्वतः ॥ ५८४ ॥ एका कोटिः पुनलक्षी द्वाचत्वारिंग्रदेव ताः । त्रिंगचापि सहस्राणि योजनानां शतद्वयं ॥५८५॥ साधिकैकासपंचाश्चद योजनानि वहिर्भवः । पुष्करार्थस्य सर्वस्य परिधिः परिभाषितः ॥५८६॥ तिस्रो लक्षाः सहस्राणि पंच पंचाशदद्विभिः । रुद्धं क्षेत्रं शतैः पहिभरत्रीत्या चतुरंतया ॥५८७॥ वैताल्या वृत्तवेदाल्यास्तथा वर्षधरादयः । निजोत्सेधावगाहाभ्यां तैर्जवद्वीपजैः समाः ॥५८८॥ भातकीखंडकेभ्यस्तु विष्कंमा द्विगुणा मताः । पुष्करार्द्धे समी प्राग्भ्यांमिष्वाकारी च मंदरी ॥५८९॥ मानुषक्षेत्रविष्कंमश्रात्वारिंशच पंच च। लक्षास्त्वर्धतृतीयौ तौ द्वीपौ वार्धिद्वयान्वितौ ॥५९०॥ योजनानां सहस्रं तु सप्तशत्येकविंशतिः । उच्छायः सच्छियस्तस्य मानुषोत्तरश्रभृतः ॥ ५९१ ॥ सक्रोबोऽपि च सर्विवदवगाह्यः शती । द्वाविवात्या सहस्रं त स्लविस्तार इच्यते ॥ ५९२ ॥ त्रयोविशतियुक्तानि मध्ये सप्त शतानि तु । विस्तारोऽस्योपरि प्रोक्तश्चातुर्विशा चतुःश्वती ॥५९३॥

कोटी तु परिचिर्त्वेक्षा द्विचत्वारिंगदस्य च । षड्पिंगक्ष सहस्राणि सप्तस्याय त्रयोदस्य ॥ ५९४॥ अंतान्त्र्व्वभवाति निवृत्ताविक्षामा स्विद्वेदिकमोन्नतिः । सोऽभ्यंतरसुखासीनमृगाविषतिचिक्षमः ५९५॥ चतुर्दशगुहाद्वार दंतनिर्गमना सिरिः । पुष्करो नंदयत्वेष प्विपरनदीवषुः ॥ ५९६ ॥ पंचाश्रद्योजनायामास्तदर्केच्याससंगताः । अर्थयोजनसंबृद्धसप्तित्रं त्रतस्याष्ट्रिकृताः ॥ ५९७ ॥ अष्टोच्ह्रायचतुर्व्यासगुरह्यरोपशोभिताः । चत्वारो मृशिं तस्याद्रेखतुर्विकृतिनालवाः ॥ ५९८ ॥ तस्यद्विष्णवृत्तानि पाव्यादिषु दिशासु च । इष्टदंशनिविद्यानि कृदान्वष्टादशाचले ॥ ५९८ ॥ तस्य प्रवृत्तिमे कृत्यन्वप्रदेशाचले ।। ५९८ ॥ तानि पंचशतोस्त्रभ्यमृत्वस्तारवंति तु । त्रते चार्क्षत्रत्विष् द्वीचरत्वानपि चोष्परि ॥ ६०० ॥ अत्रीण त्रीणि हि कृदानि चतुर्विक्ष विविद्यानु वहारि वज्रमेशान्यामाभ्रय्यां तक्नियन्न ॥ ६०१॥ प्राच्या दिशि तु वहर्ये यशस्यान् वसति प्रश्वः। अन्तर्मार वसकातः सुपर्णानां वज्रोषरः ॥ ६०१॥ प्राच्यां दिशि तु वहर्ये यशस्यान् वसति प्रश्वः। अन्तर्मार्गस्यात्रस्यातः सुपर्णानां वज्रोषरः ॥ ६०१॥

सौमंधिके ततोऽपाच्यां रुथके नंदनस्तवा । लोहिताक्षे पुनः क्टे नंदोचर इतीरितः ॥ ६०३ ॥ तस्यामशनियोषोऽपि वसत्यंजनके दिशि । सिद्धवांजनमृत्ते तु प्रतीच्यां कनके पुनः ॥ ६०४ ॥ क्रमेण मातुषारूयस्तु क्टे रजतनामनि । उदीच्यां स्कृटिके क्टे सुदर्वेन इति श्रुतः ॥ ६०५ ॥ अके मोषः प्रवालेऽस्यां सुप्रदृद्धो वसत्यसौ । तपनीये सुरस्वातिवेजे तु हतुमानपि ॥ ६०६ ॥

निषषस्पृष्टमागस्ये रत्नाख्ये पूर्वदक्षिणे । वेणुदेव इति ख्यानः पक्षगेंद्रौ वसत्यसौ ॥ ६०७ ॥ नीलाद्विस्पृष्टमागस्थे पूर्वोत्तरिवानुते । सर्वरत्ने सुपर्णेद्रो वेणुदारी वसत्यसौ ॥६०८॥ निषधस्पष्टभागस्यं दक्षिणापरदिग्मतं । बेलवं चातिबेलंबो चरुणेंद्रो वसत्वसौ ॥६०९॥ नीलाद्विस्पृष्टभागस्थमपरोत्तरदिग्गतं । प्रमंजनं तु तन्त्रामा वातेंद्रोऽधिवसत्वसी ॥६१०॥ इत्यनेकाञ्चताकीर्णः सौवर्णो मानुपक्षितेः । प्राकार इव मात्येष मानुषोत्तरपर्वतः ॥६११॥ विद्याश्वरा न गच्छंति नर्षयः प्राप्तरुक्ष्ययः। सप्तद्ववातोपपाताभ्यां विनाम्मादत्तरं निरेः ॥६१२॥ जंबद्वीपं यथा क्षारः कालोदोऽन्धिः परं यथा । द्वीपं तथैव पर्वेति पुष्करोदोऽपि पुष्करं ॥६१३॥ बारुणीवरनामानं वारुणीवरसागरः । ततः श्वीरवरद्वीपं ख्यातः श्वीरोदसागरः ॥६१४॥ ततो घतवरहीपं पष्टं घतवरोदधिः । ततश्रेश्चवरद्वीपं पर्येतीश्चरसोदधिः ॥६१५॥ नंदीश्वरवरद्वीपं नंदीश्वरवरोद्धिः। अष्टमं चाष्टमः रूयातः परिश्चिपति सर्वतः ॥६१६॥ अरुणं नवमं द्वीपं सागरोऽरुणसंबदः । अरुणोद्धासनामानमरुणोद्धाससागरः ॥६१७॥ द्वीपं त कंडलवरं स कंडलवरोदाधिः । ततः श्रंखवरद्वीपं स शंखवरसागरः ॥६१८॥ समकादिक्रबीपं रुचकादिवरोद्धिः । भूजगादिक्रद्वीपं मुजगादिवरोद्धिः ॥६१९॥

द्वीपं कुशवरं नाम्ना ख्यातः कुशवरोदधिः । श्वीपं क्रींचवरं चापि स क्रींचवरसागरः ॥६२०॥ द्विगुणद्विगुणव्यासा वर्थेते द्वीपसागराः। नामभिः पोडग रूयाताः असंख्येयास्ततः परे ॥६२१॥ आपोड्यादतीत्यान्यानसंख्यान द्वीपसागरान् । द्वीपो मतः शिलोभिख्यो हरितालस्ततः परः॥६२२ सिंदुरः स्थामको द्वीपस्तर्थवांजनसंज्ञकः । द्वीपो हिंगुलकाभिरूयस्ततो रूपवरः परः ॥६२३॥ सुवर्णवरनामाऽतो द्वीपो वज्रवरस्ततः । वैद्वर्यवरसंब्रथ परा नागवरस्तथा ॥ ६२४ ॥ द्वीपो भूतवरश्चान्यस्ततो यक्षवरस्ततः । ख्यातो देववरो द्वीपः परश्चेद्ववरस्ततः ॥ ६२५ ॥ स्वयंभूरमणाभिक्यौ सर्वात्यौ द्वीपसागरौ । पोडशैते अध्यभिः सार्ढं स्वनामसमनामभिः॥६२६॥ राशिद्वयांतराले स्यरसंख्या द्वीपसागराः । अनादिश्चमनामानः सांतरस्थितमूर्चयः ॥ ६२७ ॥ रुवणो लवणस्वादस्तन्नामा वारुणीरसः । धृतक्षीररसौ द्वौ च कालोदांत्यौ ग्रुमोदकौ ॥६२८॥ मधूदकोभयास्वादः पुष्करादः स्वभावतः । श्रेपास्त्विश्वरसास्वादाः सर्वेऽपि जलराशयः॥६२९॥ लवणोदे महामत्स्याः सम्मूर्छनजमूर्चयः । नवयोजनदीर्घाः स्युस्तीरे मध्ये द्विरायताः ॥ ६३०॥ नदीम्रखेषु कालोदे ते त्वष्टादशयोजनाः। पर त्रिशयोजना मध्ये गर्भजास्त तदर्धकाः ॥ ६३१ ॥

स्वयंभरमणेऽप्यादौ ते पंचशतयोजनाः । सहस्रयोजना मध्ये मत्स्यौद्या नान्यास्पृषु ॥६३२॥ मानुषोत्तरपर्यंता जंतवो विकलेंद्रियाः । अंत्यद्वीपाईतः संति परस्तात्ते यथा परे ॥:३३॥ द्वीपो वापि समुद्रो वा विस्तारेणैकलक्ष्या। सर्वेभ्यः समतीतेभ्यः परस्तेभ्योऽतिरिच्यते ॥६३८॥ अर्थमंदरविष्कंभात स्वयंभूरमणांबुधेः । अंतं प्राप्य स्थितायास्तु रज्वा मध्यमिदं विदुः॥६३५॥ गुणितं पंचसप्तत्या सहस्रमवगाद्य त । स्वयंभरमणांभोधि रञ्जमध्यमवस्थितं ॥६३६॥ अनाष्ट्रतप्रभुर्यक्षो जंबुद्धीपस्य रक्षकः । सुस्थितो लवणांमोधेरिधपः प्रतिपादितः ॥६३७॥ धातकीखंडनाथी त प्रमासिवयदर्शनी । कालश्वापि महाकालः कालोदजलधीश्वरी ॥६३८॥ पश्च पंडरीकथा पुष्करद्वीपनामकौ । चक्षुष्मांश्च सुचक्षुश्च मानुषोत्तरशैलयोः ॥६३९॥ श्रीप्रमश्रीवरी नाथौ पुष्करोदस्य वास्थिः । वारुणीवरभूमीशौ वरुणो वरुणप्रमः ॥ ६४०॥ वारुणीवरवार्धांशी मध्यमध्यमसंत्रको । पांडुरः पुष्पदंतश्च तो श्वीरवरभूमिपौ ॥ ६४१ ॥ वार्षेः श्वीरवरस्येशी विमलो विमलप्रभः । प्रभू चृतवरद्वीपे सुप्रभन्न महाप्रभः ॥ ६४२ ॥ कनकः कनकाभश्र नाथौ धृतवरोदघेः । तथैवेक्षुरसद्धीप पूर्णपूर्णप्रभौ सुरौ ॥ ६४३ ॥ १-"मेर्सियोघाः" इत्यपि पाठः ।

देवी गंधमहागंधी नाथाविश्वरसोदधेः । नंदीश्वरवरद्वीपे नंदिनंदिप्रभौ तथा ॥ ६४४ ॥ मुभ भद्रसमृद्रौ त नंदीश्वरवरोदधेः । अरुणद्वीपपौ देवावरुणश्वारुणप्रमः ॥ ६४५ ॥ सुगंधसर्वगंधारुगावरुणान्धेरधिश्वरी । द्वी द्वी द्वीपाधिपानेवं परतो दक्षिणोत्तरी ॥ ६४६ ॥ कोटीशतं त्रिषष्टचग्रमशीतिश्रवुरुत्तराः । लक्षा नंदीश्वरद्वीपो विस्तीणी वर्णितो जिनैः ॥६४७॥ पर्तिशच सहस्रं च कोटयो नियुंतानि च । द्वादशैव सहस्रे द्वे तथा सप्त श्वतानि च ॥ ६४८ ॥ योजनानि त्रिपंचाशदांतरः परिधिः स च । नदीश्वरवरद्वीपसंभवी परिमावितः ॥ ६४९ ॥ द्वासप्तत्युत्तरं कोटी सहस्रं द्वितयं तथा । नियुतानि त्रयास्त्रिशस्त्रवस्या सहितं शतं ॥ ६५० ॥ पंचाशक सहस्राणि चतुर्भिरधिकानि च । वहिः परिधिरेप स्यादष्टमद्वीपसंभवी ॥ ६५१ ॥ मध्ये तस्य चतुर्दिञ्ज चत्वारोऽजनपर्वताः । तुंगाश्रतुरज्ञीति ते व्यस्ताश्राधःसहस्रागाः ॥ ६५२ ॥ पटहाकृतयाश्रित्रा वज्रमुलाः प्रभोज्वलाः । भ्राजंते पर्वताः सर्वे सर्वतस्ते मनोहराः ॥ ६५३ ॥ सुकुष्णशिखराः शैलास्ते जांबनदमूर्चयः । विकिरंति परां कांति दिङ्गुखेषु यथायथं ॥ ६५४ ॥ गत्वा योजनलक्षां स्युमेहादिशु महीभृतां । चतस्रस्तु चतुष्कोणा वाष्यः प्रत्येकमश्चयाः ॥६५५॥

९ स्रक्षाणि ।

सहस्रपत्रसंख्याः स्फटिकस्वच्छवारयः । विचित्रमणिसोपाना विनकाद्याः सवेदिकाः ॥६५६॥ अवगाहः पुनस्तासां योजनानां सहस्रकं । आयामोऽपि च विष्कंमो जंबुद्वीपत्रमाणकः ॥६५७॥ नदा नंदवती चान्या वाषी नंदोत्तरा पैरा। नंदीघोषा च पूर्वाद्रेदिक्ष प्राच्यादिषु स्थिताः॥६५८॥ सींघर्मेंद्रस्य मोग्याद्या दितीयैशानमोगिनः । तृतीया चमरेंद्रस्य चतुर्थी त बलेरसी ॥६५९॥ विजया वैजयंती च जयंती चापराजिता । दक्षिणाजनशैलस्य दिशु पूर्वादिषु कमातु ॥६६०॥ शकस्य लोकपालानी पूर्वा त वरुणस्य सा। क्रमाद यमस्य सीमस्य भीग्या वैश्रवणस्य च ॥६६१॥ पाश्वास्यांजनशैलस्य पूर्वोदिदिगवस्थिताः । अशोका सुप्रबुद्धाः च क्रमदा पुंडरीकिणी । ६६२॥ मोग्याद्या वेणुदेवस्य वेणुतालेरतः परा । घरणस्य तृतीया त भूतानंदस्य चोत्तरा ॥६६३॥ उदीच्यांजनशैलस्य प्राचाऽध्वा सुप्रभंकरा । सुमनाश्र दिशास स्यादानंदा च सदर्शना ॥६६४॥ ऐशानलोकपालस्य वरूणस्य यमस्य च । सोमस्य च कुवेरस्य च मोग्यास्तास्त्र यथाक्रमं ॥६६५॥ पंचवष्टिसहस्राणि चत्वारिंशन पंच च । अंतरं शोडशानां स्यादांतरं योजनानि त ॥६६६॥ मध्यातराणि लक्षेका चत्वारि च सहस्रकैः। द्वियोजनाधिकानि स्यस्तासाँ वै पद शतानि च (१६६७)। १-'अभिघा' इत्यपि ।

१२४

वाद्यांतराणि लक्षे द्वे त्रयोविञ्चतिरेव च । महस्राणि तथैव स्युरेकषष्ट्या च षर्शती ॥६६८॥

तासां मध्येषु वापीनां जांबूनदमयाः स्थिताः । पोडशार्जुनमूर्धीनो नाम्ना दिधिष्ठेखाद्रयः ॥६६९॥ सहस्रमवगाहास्त तदेव दर्वसंगुणं । पटहाकृतयो व्यस्ता व्यायताश्र सम्रव्युताः ॥६७०॥

परितस्ताश्रतस्रोऽपि वापीर्वनचतुष्ट्यं । प्रत्येकं तत्समायामं तदर्द्धव्याससंगतं ॥६७१॥

प्रागशोकवनं तत्र सप्तपर्णवनं त्वपाक् । स्याचंपकवनं प्रत्यक् चृतवृक्षवनं ह्युदक् ॥६७२॥ वापी कोणसमीपस्था नगा रतिकराभिधाः। स्युः प्रत्येकं तु चत्वारः सौवर्णाः पटहोपमाः ॥६७३॥ गाढाश्राईतृतीयं ते योजनानां शतुद्वयं। सहस्रोत्मेधविस्तारव्यायामव्ययवार्जिताः ॥६७४॥ तत्राभ्यंतरकोणस्था द्वात्रिश्वत्सोविताः सुरैः। द्वात्रिद्वाह्यकोणस्थाः प्रत्येकं त्वेकचैत्यकाः ॥६७५॥ तथैवाजनका ब्रेया नगा गृहमुखास्तथा । एकैकजिनगेहेन पवित्रीकृतमस्तकाः ॥६७६॥ प्राङ्गमुखास्ते शतायामाः पंचाशत् व्यासयोगिनः। उत्सेधेन गृहा जैनाः पंचसप्ततियोजनाः ॥६७७। अष्टोत्सेषचतुर्च्यासगाइत्रिद्वारभास्वराः । ते द्विपंचाग्रदार्भाति नंदीश्वरजिनालयाः ॥६७८॥ पंचचापश्चतोत्सेधा रत्नकांचनमूर्चयः। प्रतिमास्तेषु राजेते जिनानां जितजन्मनां ॥६७९॥ फाल्गुनाष्टाहिकाधेषु प्रतिवर्षे तु पूर्वसु । श्वकाद्याः कुर्वते पूजां गीर्वाणास्तेषु वेश्मसु ॥६८०॥

पूर्वाख्यातचतुःषष्टिवनखंडांतरस्थिताः । प्रासादास्तु चतुःषंष्टिवननामसुराश्रिताः ॥६८१॥ द्विषष्टियोजनोत्सेधा एकत्रिंशतमायताः । विस्तृताथ प्रशेदिष्ट्रिप्रमाणद्वारकाः पुनः ॥६८२॥ परी नंदीश्वरांभोधेररुणद्वीपसागरी । अंघकारः पुनः सिंघोत्रेह्मलोकांतमाश्रितः ॥६८३॥ मुदंगसदञ्जाकाराः कृष्णराज्यो विज्ञाभिताः। अष्टौ ताश्च घनाकारा बहिस्तस्या व्यवस्थिताः॥६८४॥ अस्मिन्नलपर्द्धयो देवा दिग्मुढाश्चिरमासते । महार्द्धिकसुरैः सार्घं कुर्युस्तद्वाधिलंघनं ॥ ६८५ ॥ यरकुंडलवरी द्वीपस्तनमध्ये कुंडलो गिरिः । वलयाकृतिराभाति संपूर्णयवराशिवत् ॥ ६८६ ॥ सहस्रमवगाढोऽस्य द्विचत्वारिंश दुच्छतिः । योजनानां सहस्राणि मणिप्रकरभाक्षिनः ॥ ६८७ ॥ सहस्रं विस्तृतिस्रेधा दशसमुचतुर्गुणं । द्वाविशं च त्रयोविशं चतुर्विशं प्रमृत्यधः ॥ ६८८ ॥ प्रत्येकं तस्य चत्वारि प्रवीद्याशास मुर्धान । भांति षोडश कुटानि सेवितानि सरै: सदा ॥६८९॥ पूर्वस्यां त्रिशिरा वजे दिशि पंचाशिराः सुरः । कृटे वज्रप्रभे क्रेयः कनके च महाशिराः ॥६९०॥ महाञ्चजोऽपि तस्यां स्यात कृटे तु कनकमभे । प्रापद्मोत्तरोऽपाच्यां रजते रजतप्रभे ॥ ६९१ ॥ सुप्रभे तु महापद्मी वासुकिश्व महाप्रभे । अवाच्यामेव वाच्यौ तौ प्रतीच्यां तु सुरा इमे ॥ ६९२ ॥ हृदयांतस्थिरोऽप्यंके महानंकप्रभेऽप्यसी । श्रीवृक्षो मणिकृटे तु स्वस्तिकश्र मणिप्रभे ॥ ६९३ ॥

संदरश्र विशालाक्षः स्फुटिके स्फुटिकप्रमे । महेंद्रे पांडुकस्तुर्यः पांडरो हिमवत्युदक् ॥ ६९४ ॥ यंश्मी बोडश नागेंद्राः सर्वे परुषोपमायुवः । यथायर्थं स्वकृटेषु प्रासादेषु वसंति ते ॥ ६९५ ॥ दिशि प्राच्यां प्रतीच्यां च कुंडलाचलमस्तके । तदुद्वीपाधि ग्तेर्वासी द्वे कुटे प्रकटे तयोः॥ ६९६ ॥ उच्छायो प्लविस्तारो योजनानां सहस्रकं । अग्रे पंचशती मध्ये पंचाशत् सप्तशस्यिष ॥ ६९७ ॥ तस्येवोपरि भैलस्य महादिशु जिनालयाः । चत्वारः सदया मानैरंजनाद्विजिनालयैः ॥ ६९८ ॥ त्रयोदशस्तु यो द्वीपो रुचकादिवरोत्तरः । तन्नामा तस्य मध्यस्यः सर्वतो वलयाकृतिः ॥ ६९९ ॥ सहस्रमनगाहः स्यादशीतिश्रातुरुत्तरा । सहस्राण्युच्छतिन्यीसो द्वित्वारिशदस्य त ॥७००॥ सहस्रयोजनव्यासं दिशु पंचशतोच्छतं । शिखरे तस्य शैलस्य भाति कृटचतुष्टयं ॥७०१॥ नद्यावर्त्तामरः प्राच्यां पद्मोत्तर इतीरितः। स्वहस्ती हस्तिकेऽपाच्यां श्रीवृक्षे नीलकोऽपरे।।७०२।। उत्तरे च सुरः प्रोक्तो वर्धमार्नेऽजनागिरिः। चत्वारो दिग्गर्जेद्वारुवास्तेऽपि पश्योपमायुषः॥७०३॥ तस्यैवीयरि पूर्वस्यां कूटानामष्टकं दिशि । पूर्वोक्तक्कटतुल्यं तु दिक्कुमारीभिराश्रितं ।।७०४।। वैद्वर्थे विजया देवी वैजयंती च कांचने । जयंती कनके कटे प्राच्यरिष्टेऽपराजिता ॥७०५॥ नंदा नंदोत्तरा चोभे ते दिरुस्वास्तिकनंदने । आनंदाप्यंजने नांदी वर्धनांजनमूलके ॥७०६॥

१२७

एतास्तीर्धकरौत्पनौ दिक्कुमार्यः सपर्यया । मातुरंतेऽवितष्ठंते भास्वदुभूंगारपाणयः ॥७०७॥

दिक्कुमारी तथा क्षेया विमलेऽपि यशोधरा। लक्ष्मीमतीति रुचके की चिमत्यपि कीर्तिता ॥७०९॥ दिक्कमारी प्रसिद्धाऽसाँ रुचकोत्तरवासिनी । चंद्रे वसुंधरा चित्रा सुप्रतिष्ठे प्रतिष्ठिता ॥७१०॥ अष्टी तीर्थकरोत्पत्तावेतास्त्रष्टाः समागताः । मणिदर्पणचारिण्यस्तन्मात्रस्रपासते ॥७११॥ अपरस्यामिलादेवी लोहितारूये सुरा पुनः। जगत्कुमुमकुटे स्यात पृथिवी नलिनी तथा ॥७१२॥ . पत्रे पद्मावती क्षेत्रा कुमुदे कांचनापि च । कुटे सीमनसामिरूपे देवी नविमका श्रुतिः ॥७१३॥ शीतापि च यशःकटे मद्रकटे च मद्रिका । इमा ग्रुश्नातपत्राणि धार्यंत्यश्वकासते ॥७१४॥ स्फटिक संबुता स्वेके मिश्रकेशी व्यवस्थिता । तथैवांजनके क्रेया कुमारी पंडरीकिणी ॥७१५॥ बारुणी कांचनारूये स्यादाशारूया रजते तथा। कंडले हीरिति ज्ञाता रुचके श्रीरितीरिता॥७१६॥ धृतिः सुदर्शने देवी दिक्कमार्थ इमाः पुनः । गृहीतचमरा जैनीं मातरं पर्यपासते ॥ ७१७ ॥ दिश्व चत्वारि कुटानि पुनरन्यानि दीक्षिभिः । दीपिताश्चांतराणि स्युः पूर्वादिषु यथाक्रमं॥७१८॥ पूर्वस्यां विमले चित्रा दक्षिणस्यां तथा दिशि । देवी कनकचित्राख्या नित्यालोकेऽवतिष्रते॥७१९॥

अमोधे सुर्दियताऽवाच्यां सुप्रबुद्धे सुपूर्विका । प्रशिधिः सुप्रबुद्धाऽवि मंदरे परिकीर्तिता ॥७०८॥

त्रिशिरा इति देवी स्यादपरस्यां स्वयंत्रमे । स्त्रामणिरुदीच्यां च नित्योद्योते वसत्यसौ ॥७२०॥ विद्युत्कुमार्य एतास्तु जिनमानुसमीपगाः । तिष्ठंत्युद्योतकारिण्यो भानुदीधिनया यथा ॥७२१॥ पूर्वोत्तरस्यां वेह्र्ये रुचका विदिशीरिता । तथा दक्षिणपूर्वस्यां रुचके रुचकोज्वला ॥ ७२२ ॥ दक्षिणापरदिश्यंते रुचकामा मणियमे । रुचकोत्तमकेऽन्यस्यां दिशि स्याद् रुचकप्रमा ॥७ २३ ॥ एतास्तु दिक्कुमारीणां स्युमईचारिका वराः । विदिशु पुनरन्यानि चतुःकुटान्यमुनि च ॥७२४॥ पूर्वीत्तरे तु विजया रत्न रत्नप्रभे पुनः । दिशि दक्षिणपूर्वस्यां वैजयंती प्रभाविता ॥ ७२५ ॥ जयंती सर्वरत्ने तु दक्षिणापरदिगाते । रत्नोचयेऽपि श्रेषायां दिशि स्यादपराजिता ॥ ७२६ ॥ एता विद्युत्कुमारीणां स्युर्महत्तरिका इमाः । तीर्थकुज्जातकर्माणि कुर्वत्यष्ट्राविहागताः ॥ ७२७ ॥ चतुर्दिश्च नगस्योर्दं चत्वार्यायतनानि च । अंजनालयतुल्यानि प्राङ्ख्युखानि जिनेश्चिनां।।७२८।। साविदिक्दिकक्रमारीणां वासक्टैजिनालयैः । नित्यालंकतमुर्घासौ राजते रुचकालयः ॥ ७२९ ॥ रवयंभुरमणद्वीपमध्यदेवस्थितो गिरिः । स्वयंत्रभ इति ख्यातो भ्राजते वलयाकतः ॥ ७३० ॥ भानुषोत्तरशैलस्य मध्ये तस्य च भूभृतः । भोगभूभिप्रतीभागास्तिरश्चां द्वीपवासिनां ॥७३१॥ १- ' अमून्यपि ३ इत्यपि पाठः ।

परस्तानु गिरेस्तस्य तिर्यंचः कर्मभूमिवत् । असंख्येया यतस्तत्र संयतासंयताश्च ते ॥ ७३२ ॥ उक्तद्वीपतमृद्रेषु पर्वतेष्विप हारिषु । वसंति व्यंतरा देवाः कित्रसाद्या यथायथं ॥ ७३३ ॥ प्रद्राप्तः श्रेणिक ज्ञाता द्वीपसागरगोचरा । प्रज्ञीत श्रृष्ण संक्षेपाञ्ज्योतिर्लोकोर्ध्वलोकगोः ॥७३४॥ जंबुद्वीपतदंबुधिप्रभृतिसद्वीपावलीसागर-प्रज्ञातस्युटसंप्रदं सुनिमतं भव्यस्य संश्रृण्वतः । संग्रीतिः प्रलयं प्रयाति सकला भृलोकसंयंधिनी, किं ष्वांतस्य क्रुतोदये सुनिरवा संतिष्ठते संहतिः॥

इति अरिष्टनिमिपुराणसंग्रहे हरिवेशे जिनसेनाचार्यस्य कृतौ द्वीपसागरवर्णनो नाम पंचमः सर्गः समाप्तः ।

## षष्टः सर्गः ।

श्ववानि सप्त गत्वोध्वै योजनानि श्ववस्तठात्। नवतिं च स्थितास्ताराः सर्वोधस्तास्त्रभस्तठे।। १ ॥ श्ववानि नव गत्वोध्वै योजनानि धरातठात्।स्थितं व्योमतठे ज्योतिः सर्वेषाश्वपरि स्थितं ॥२॥ ज्योतिःपटठमेतद्धि बहुरूं दश्वभिः सह । योजनानि ऋतं प्राप्तं सर्वतश्च घनोद्धि ॥ ३ ॥ तारकापटठाद्गत्वा योजनानि दश्वोपरि । सूर्योणां पटठं तस्मादश्वीति शीतरोचिषां ॥४॥ सत्सरि च ततो गत्वा नक्षत्रपटळं स्थितं । सत्सर्थेव ततो गत्वा पटठं युधगोच्यं ॥ ५ ॥

त्रीणि त्रीणि त ग्रकाणां गुर्वेगारकमंत्रिनां । प्रहाणां तद्यथासंख्या स्यात श्रनेश्वरसंज्ञिनां ॥६॥ सर्याश्रदाश्र तहस्था नक्षत्रग्रहतारकाः । ज्योतिष्काः पंचधा देवाः स्वस्थानसमनामकाः ॥ ७ ॥ पर्वं जीवंति चंद्राख्यास्तं अधिकं वर्षलक्षया । सूर्या वर्षसहस्रेण शुक्रदेवाः शतेन तत् ॥ ८ ॥ पल्यमनं त जीवंति गुरवोऽई ग्रहाः परे । परुषं पादं त ताराख्याः पादार्धं ते जघन्यतः ॥ ९ ॥ एकपष्टिकता भागा द्वारा ये योजनस्य ते । पर्याचाराच् विष्कं मश्रंद्रमंडलगोचरः॥ १० ॥ ते चरवाश्विद्यष्टाभिः सूर्यमंडेलविस्तृतिः । क्रोसाःग्रुकस्य विस्तारो देशोनः स ब्रहस्पतः ॥११॥ अर्द्धगुन्यतिविस्तारः सर्वतः परिभाषितः । प्रहाणां परिशेषाणां सर्वेषामपि मंडलः ॥ १२ ॥ तारमंडलमत्यरुपं पादं कोशस्य विस्तृतं । मध्यमं साधिकं पादं कोशार्दं तु वृहत्तरं ॥१३ ॥ क्रोज्ञस्य सप्तमा भागस्ताराणामल्पमंतर । पंचाशन्मध्यमं दूरं सहस्रं योजनानि तत् ॥१४॥ मांति सूर्यविमानानि लोहिताञ्चमयानि त । अर्द्धगोलकवृत्तानि प्रतप्ततपनीयवत ॥ १५ ॥ तथांकमणिमूर्त्तानि मृणालधवलानि तु । मांति चंद्रविमानानि कांतिसंतानवंति वै ॥ १६ ॥ अरिष्टमणिमुर्त्तीनि समान्यंजनपुंजकैः । भांति राहुविमानानि चंद्राकीषाःस्थितानि त ॥ १७ ॥ १---५६÷६१ योजनप्रमाणं चन्द्रविमानम् । २--४८÷६१ योजनप्रमाणं सूर्यविमानं ।

एकयोजनविष्कंभव्यायामानि त तान्यपि । शते त्वर्द्धतृतीये द्वे धनुषी बहुलानि च ॥ १८ ॥ रिवषा राजतमूर्तीनि जयंति नवमालिकां । तथा श्चकविमानानि प्रकाशंते समंतवः ॥ १९ ॥ जात्यमुक्ताफलाभानि विभात्यंकमणित्विषा । वृहस्पतिविमानानि बुधानां कनकानि त ॥ २०॥ श्रनैश्वरविमानानि तपनीयमयानि तु । अंगारकविमानानि लोहिताक्षमयानि हि ॥ २१ ॥ ज्योतिलोंकविमानानामियं वर्णविकल्पना । अरुणद्वीपवार्धेस्त केवलं कृष्णवर्णता ॥ २२ ॥ मातुषोत्तरतः पूर्वग्रदयास्तव्यवस्थितिः । परतस्त समस्तानां स्थितिरेव नमस्थले ॥२३॥ सर्याचंद्रमसास्तेषां ज्योतिषां त यथायथं । संख्येयानामसंख्यानामिद्रास्तावस्त्रमाणकाः ॥२४॥ तत्रैकादशभिर्मे हमेकविंगैः शतैश्रलाः । ज्योतिष्कास्त्वनवाप्यैव प्रभ्रमंति प्रदाक्षणं ॥ २५ ॥ द्वीपे त द्वी मती सुर्यी द्वी च चंद्रमसाविह । चत्वारी लवणोदेऽमी द्वीपे द्वादश तत्परे ॥ २६ ॥ द्वाचत्वारिंशदादित्याः कालोदे शारीनस्तथा । पुष्करार्दे त विज्ञेया द्वासप्ततिरमी प्रवः ॥२७॥ षट च षष्टिमहस्राणि तथा नवश्वतानि च । कोटीकोटचस्त ताः सर्वाः पंचसप्तातिरंव च ॥ २८ ॥ एकैकस्येव चंद्रस्य परिवारस्त तारकाः । अष्टाविंशतिनक्षत्रास्तेऽष्टाशीतिर्महाग्रहाः ॥ २९ ॥ परस्तात्पुष्करार्धे तु द्वासप्ततिरिति स्थिताः । निश्वलाः सर्वदादित्यास्तावतः श्रश्चनस्त्रथा ॥३०॥ सहस्राणि त पंचाशत सर्वतो मानुषोत्तरात् । प्रगत्यादित्य चंद्राद्याश्रकवालैर्व्यवस्थिताः ॥३१॥ नियतं नियतं गत्वा परितः परितः स्थिताः। चतुरभ्यधिकं शक्वदन्योन्योन्मिश्ररक्रमयः ॥३२॥ धातक्यादिषु चंद्राकीः क्रमेण त्रिगुणाः पुनः। व्यतिकांतैपुतास्ते स्युद्धीपे च जलधौ परे।।३३॥ क्योतिलोंकविमागस्य संक्षेपोऽयमुदीरितः । ऊर्ध्वलोकविमागस्य संक्षपः प्रतिपाद्यते ॥३४॥ मेरुच्रिकया सार्द्धमुर्घ्वेलोकः समीरितः । उप्यूपरि तस्याः स्युः कल्पा प्रैवेयकादयः ॥३५॥ सौधर्मः प्रथमः कल्पः परश्रेशाननामकः । सनन्कमारमाहेंद्रौ ब्रह्मब्रह्मोत्तरौ ततः ॥३६॥ करपौ लांतवकापिष्ठी तथैव कथिती ततः । प्रनः ग्रकमहाग्रकी दक्षिणोत्तरदिग्गती ॥३७॥ शतास्त्र सहस्रार आनतः प्राणतस्ततः । आरणश्राच्यतश्रेति कल्पाः पोडश भाषिताः ॥३८॥

ग्रैवेयकास्त्रिधेव स्पुरधोमध्योपरि स्थिताः । प्रत्येकं त्रिविधास्ते स्पुरधोमध्योर्ध्वभेदतः ॥३९॥ नवानुदिशनामानि ततोश्नुचरपंचकं । ईषत्प्राग्भारभुम्यंत उर्ध्वलोकः प्रतिष्ठितः ॥४०॥ लक्षाः स्वर्गविमानानामशीतिश्रत्कत्तरा । नवत्या च सहस्राणि सप्तै त्रिविश्रदेव च ॥४१॥ त्रिपष्टिपटलानि स्यः त्रिपष्टींद्रकसंहतिः । पटलानां त मध्येऽसावध्वीवल्या व्यवस्थिता ॥४२॥ १-लक्षं लक्षं । २--८४९७०२३ विमानानि ।

१३३

----

ऋतुमादींद्रकं प्राहु स्त्रिपष्टिस्तस्य दिशु च । विमाना न्यूनता तेषामेकैकस्योचरेषु च ॥४३॥ तेषामृत्विमानं स्याद् विमलं चंद्रनामकं । बल्गुवीराभिधानं च तथैवारुणसंक्षकं ॥४४॥ नंदनं निलनं चैव कांचनं रोहितं ततः । चंचन्मारुतमृद्धीशं वैद्वर्यं रुचकं तथा ॥४५॥ रुचिरं च तथाकी च स्फटिकं तपनीयकं । मेघं भद्रं च हारिद्रं पद्मसंबं ततः परं ॥४६॥ लोहिताक्षं च वर्ज च नंद्यावर्ते प्रभंकरं । प्रष्टकं च जगन्मित्रं प्रभारूपं चाद्यकरपयोः ॥४७॥ अंजनं बनमालं च नागं गरुडसंज्ञकं । लांगलं बलभद्रं च चक्रं च परकलपयोः ॥४८॥ अरिष्टदेवसंमीतं अक्षब्रक्कोत्तरद्वयं । अक्षलोकेऽपि चत्वारि लक्षयेदिंद्रकाणि त ॥४९॥ लांतवे जबाहदयं लातवं च द्रयं विदः । अक्रमेकं महाशको सहस्रारे शतारकं ॥५०॥ आनतं प्राणतारूयं च पुष्पकं चानते त्रयं । अच्यते सानुकारं स्यादारुणं चाच्यतं त्रयं ॥५१॥ सदर्शनममोर्थं च सप्रबुद्धमधस्त्रयं । यशोषरं सभद्रं च स्विशालं च मध्यमे ॥५२॥ समनः सौमनस्यं च प्रीतिकरमितीरितं । ऊर्ध्वेष्ठवेयकेऽप्येवमिद्रकत्रितयं तथा ॥५३॥ मध्ये चानुदिशाख्यानामादित्यमिति चेंद्रकं । सर्वार्थसिद्धिसंत्रं तु पंचानुत्रसम्ध्यमं ॥५४॥ सौधर्मे च विमानानां लक्षा द्वात्रिशदीरिताः । अष्टाविश्वतिरैशाने तृतीये द्वादशैव ताः ॥५५॥

मार्डेडे उद्दी त लक्षे दे पण्णवत्या च पंचमे । ब्रह्मोत्तरे च लक्षेका सहस्रं च चतर्गुणं ॥५६॥ पंचिवंशतिसंख्यानि सहस्राणि भवंति तु । द्विचत्वारिंशता साकं विमानानि हि लातवे ॥५७॥ चतर्विंशतिसंख्यानि सहस्राणि शतान्यपि । नवपंचाशदृष्टी च कल्पे कापिष्टनामनि ॥ ५८ ॥ क्रके विश्वतियुक्तानि सहस्राणि तु विश्वतिः । परेश्वीतिर्नवश्वती तानि चैकास्रविश्वतिः ॥ ५९ ॥ त्रिसहस्री क्षतारे स्याचयैवैकान्नविंशतिः । त्रिसहस्री सहस्रारे वर्जितैकान्नविंशतिः ॥ ६० ॥ आनतप्राणतस्था च चत्वारिंशचतुःशती । द्विशती च विमानानां षष्टिः स्यादारणाच्यते ॥६१॥

अचिराद्यं परं ख्यातमर्चिमालिन्याभिख्यया । वज्रं वैरोचनं चैव सौम्यं स्यात्सौम्यस्प्यकं ॥ ६३ ॥ अंकं च स्फ्रिटिकं चेति दिखास्वनुदिशानि तु । आदित्यारुयस्य वर्तते प्राच्याः प्रभृति सक्कमं ॥ ६४ ॥

एकादश त्रिके पूर्वे शतं सप्तोत्तरं परे । शुद्धैकनवातिश्रोध्वें नवैवानुदिशेष्विप ॥ ६२ ॥ विजयं वैजयंतं च जयंतमपराजितं । दिक्षु सर्वार्थसिद्धेस्तु विमानानि स्थितानि वे ॥ ६५ ॥ श्रतेनाष्ट्रसहस्राणि सप्तविंशितरेव च । श्रेणीगतानि सर्वाणि विमानानि मवंति वै ॥ ६६ ॥ चरवारि स्यः सहस्राणि तावंत्येव शतानि च । श्रेणीगतानि सौधर्मे नवतिः पंचमिस्तथा ॥ ६७ ॥ अष्टाचीत्या सहैयाने सहस्रं तु चढ्ढःशती । सनत्कुमारकल्पे तु पद्यती पोडशाधिका ॥ ६८ ॥

१३५ वर्षः सर्गः

आवालिस्थविमानानां माहेंद्रे त्र्युत्तरे शते । ब्रह्मलोकस्थितानां त् वडशीत्या शतद्वयं ॥ ६९ ॥ चतुःष्णेवतिरेव स्युस्तानि ब्रह्मोत्तरेशि च । शतं ठांतवकल्पे च पंचविवातिमिश्रितं ॥ ७० ॥ चत्वारिंश्रसर्थेकं च कापिष्टे ग्रुकनामनि । अष्टापंचाश्रदेकोना महाग्रुके तु विश्वतिः ॥ ७१ ॥ श्वतारे पंच पंचायत सहस्रारे दशाष्ट्रभिः । आनते शतग्रुहिष्टं चत्वारिश्च सप्तभिः ॥ ७२ ॥ प्राणते प्रनरष्टाभिश्वत्वारिंशत्त्यारणे । शतं विशं ततार्श्विशक्तवभिः पुनरच्यते ॥ ७३ ॥ चत्वारिश्तु पंचामा सैवैकामा प्रकीर्णके । सप्तत्रिग्रद यथासंख्यमधोग्रैवेयकात्रिके ॥ ७८ ॥ विमानानि त्रयास्त्रिशदेकास्त्रत्रिंशदेव च । पंचविंशतिरावल्यां मध्यप्रैवेयकात्रिके ॥ ७५ ॥ एकविंशतिकः भें तु त्रिके सप्तद्शत्रिभिः । दश्रश्रेणीगतान्येव नवपंचकतत्वरं ॥ ७६ ॥ एतेषु त विद्युदेषु यथास्वं मूलराशिषु । प्रकीर्णकविमानानि शेषाणीति अधा विदः ॥ ७७ ॥ तेषु संरूपेयविस्तारा विमानव्यक्तयः पुनः । चत्वारिश्वत्सहस्राणि सौर्धेमें नियुत्तानि षदः॥७८॥ पंचीय नियुतानि स्युः कल्पे चैशाननीमनि । सह पष्टिसहस्नेस्त संयुतानि त तानि वै ॥ ७९ ॥ सनस्क्रमारकर्वेपे त नियतं नियतद्वयं । चत्वारिंशत्सहस्रेस्त सहितं तदिति स्मृतिः ॥ ८० ॥ 8-EX0000 | 3-4E0000 | 3-2Y0000 |

माहेंद्रे नियुतं प्रोक्तं सह पष्टिसहस्रकैः। ब्रह्मब्रह्मोचरेऽशीतिसहस्राणि सहैव त ॥८१॥ ह्यांतवेऽपि च काँपिष्ठ सहस्राणि दशैव तु । चर्रवारि तु सहस्राणि चतुर्भिः ग्रकनामनि ॥८२॥ पण्णवत्या नवश्रती त्रिसहस्री महत्यपि । शेतारे च सहस्रारे द्वादशैव श्रतानि त ॥८३॥ अष्टाजीतिः सहेव स्थादानतप्राणताच्ययोः । द्विपंचाश्वत्सहैव स्यादारुणाच्यतकल्पयोः ॥८४॥ सर्वत्रवात्र संख्येयविस्तारास्तु चतुर्शुणाः । असंख्येयात्मविस्तारा विमानव्यक्तयः स्मृताः ॥८५॥ ग्रथास्वभिद्रकैर्हीना नवप्रैवेयकादियु । स्यूरसंख्येयविस्तारा श्रेणीष्वन्याकृता द्विधा ॥८६॥ स्थाः शोद्धः संख्येयविस्तृता नवतिनेव । सहस्राणि सहाज्ञीत्या त्रिश्चती पिंडितास्त ताः ॥८७॥ बर्जनैकाम्बंचाजन सप्तमिन्वतिः पुनः। सहस्राणीतरा लक्षाः सप्तपष्टिरुदीरिताः ॥८८॥ प्राप्तारभूनरक्षेत्रमृतः सीमंतकः समं । विस्तारेण तु संप्राप्ता बालमात्रेण चूलिकां ॥८९॥ जंबद्वीपाप्रतिष्ठानक्षेत्रसर्वार्थसिद्धयः । त्रयोऽपि समविस्ताराः प्रोक्ता विस्तारवेदिभिः ॥९०॥ सर्वश्रेणीविमानानामर्द्धमुर्ध्वामितोऽपरं । अन्येषां स्वंविमानार्धं स्वयंश्रुरंभणोवधेः ॥९१॥

१-१६०००। २-८०००। २-१०००। ४-४००४। ५-३९९६। ६-'श्रेणीघ्वन्यास्तु ता द्विधाग इत्यपि पादः । ५-६४९ । ८-९७००० । ९-'स्वर्वीयान' इत्यपि । १०-स्वर्यमुरमणोदधिः स्वरंमुरमणोदधेग् इत्यपि पादौ ।

वेश्ममूलशिलापीठवाहरूयं पूर्वकरुपयोः । योजनान्येकविंशस्या त्वेकादश शतानि च ॥९२॥ ऊर्घ नवनवत्यास्त युग्मे युग्मे परिक्षयः । एकैकत्र त्रिके तुल्यश्चतुर्दशस् चोपरि ॥९३॥ आद्ये विंशं शतं व्यासः कल्पयुग्मे त वेश्मनां । परे शतं दशोनातश्रतद्शस पंर्ने त ॥९४॥ उच्छायः पद शतान्याद्ये पंचे कल्पयुगे परे । शर्तार्द्धेनोनम्नोऽस्मात्पंचविंशतिमात्रकाः ॥९५॥ षष्टिरायेऽवगाहोऽपि पंचाश्वयुगले परे । पंचोनोऽस्मात्परेषु हे चतुर्दशस सार्थके ॥९६॥ कृष्णा नीलाश्र रक्ताश्र पीताः श्वेताश्र वर्णिताः। प्रासादाः पंचवर्णास्ते सौधर्मैशानकल्पयोः १९७॥ नीलाद्याः परयोश्रोध्वं रक्ताद्यास्तु चतुर्विष । सहस्रारावसानेषु पीताः श्वेताश्र नेतरे ॥९८॥ आनतमाणतादौ च श्वेतवर्णाः प्रवर्णिताः । वैमानिकविमानेषु प्रासादाः प्रस्फरत्यभाः ॥९९॥ ह्रयोर्ह्योर्विमानानि कल्पाष्टकपरेषु च । जले वाते ह्रयोर्व्योमिन संस्थितानि यथाकमं ॥१००॥ षर् युगलेषु क्षेषेस कल्पेषु चमरेंद्रकाः । श्रेणीबद्धे निजावासे वसंत्यष्टादशे तथा ॥१०१॥ द्विहानिक्रमतोऽतोऽग्रे दक्षिणोत्तरसंभवाः । सुराधीशाः सुखांभोधिमध्यमा गतविद्विषः ॥१०२॥

१-सौधर्मयुग्ने ११२१, सानत्कुमारयुग्ने १०२२, ब्रह्मयुग्ने ९२३ इत्यादि नवनवतिहीनकमं। २-१२०। ३-१०० ९०, ८०, ७०, ६०, ५०, ४८, ३०, २०, १०। ४-अनुदिशानुत्तरेषु ५। ५-५००। ६-यंबाश्वन्तकमं। आज्योतिर्लोकप्रत्पादस्तापसानां तपस्विनां । ब्रह्मलोकावधिर्वेयः परिवाजकयोगिनां ॥१०३॥ सदगाजीवकानां च सहस्रारावधिर्भवः । न जिनेतरदृष्टेन लिंगेन तु ततः परं ॥१०४॥ कल्पानच्यतपर्यतान् सौधर्मप्रभृतीन् पुनः। वर्जति श्रावकास्तेभ्यः श्रवणा परतोऽपि च ॥१०५॥

उपपादोऽस्त्यभच्यानामग्रगैवेयकेष्वपि । स च निर्ग्रथलिंगेन संगतोग्रतपःश्रिया ॥ १०६ ॥ रत्नत्रयसमद्भस्य भव्यस्यैव ततः परं । यावत्सर्वार्थसिद्धि स्वादपपादस्तपश्चितः ॥ १०७ ॥

कृष्णा नीला च कापोता लेक्याश्च द्रव्यभावतः । तेजो लेक्या जघन्या च ज्योतिशंतेष भाषिताः ॥ सौधर्मैज्ञानदेवानां तेजोलेक्या तु मध्यमा । सेवोत्कृष्टोत्तरद्वंद्वे पद्मलेक्या जघन्यतः ॥ १०९ ॥ मध्यमा पद्मलेक्या तु परस्मिन् युगलत्रये । उत्कृष्टा पद्मलेक्या च युग्मे शुक्लावरापरे ॥ ११० ॥ अच्यतांतचतुष्के च नवप्रवेयकेषु च । सर्वेषामेव देवानां ग्रुक्ललेक्या त मध्यमा ॥ १११ ॥ अहमिद्रविमानेष चतर्दशसु संस्थिताः । लेक्या परमञ्जलोध्वं संक्लेशरहितात्मनां ॥ ११२ ॥ आधर्माबास्त्र देवानामाद्ययोविषयोऽवधिः । कल्पयोःपरयोश्वासावावंशाया व्यवस्थितः ॥११३॥ आऽसौ मेघावनेरुक्तश्रतुःकल्पे तु तत्परं । आचतुर्थपृथिन्यास्तु परे कल्पचतुष्ट्ये ॥ ११४ ॥

आनतादिचतुष्केऽसावापंचम्याः समीरितः । नवप्रैवेयकस्थानामाषृष्ट्या विषयोऽवधिः ॥ ११५ ॥

नवानुदिशदेवानामासप्तम्याः समाप्तितः । लोकनाडीसमस्तासु पंचानुत्रस्वासिनां ॥ ११६ ॥ स्वविमानावधिस्तुष्वै विषयोऽवधिचक्षुपः। विश्वेषामेव देवानामिति विश्वविदो विदः॥ ११७ ॥ स्थित्यत्सेघप्रवीचारा जिनेंद्रप्रतिभाषिताः । चतुर्देवनिकायानां वेदितव्यं यथायथं ॥ ११८ ॥ दक्षिणाञ्चाऽऽरणांतानां देव्यः सौधर्म एव तु । निजागारेषु जायंते नीयंते च निजास्पदं ॥ ११९ ॥ उत्तराज्ञाच्यतातानां देवानां दिव्यमुर्तयः। ऐशानकल्पसंभृता देव्यो गांति निजाश्रयं ॥ १२० ॥ ब्रद्धदेवीयतान्याहुर्विमानानि मुनीश्वराः । पट् लक्षास्तु चतुर्लक्षाः सौधर्मैशनकल्पयोः ॥ १२१ ॥ दिव्यवस्वविभवामिः भ्रमविक्रियम्तिमिः । चित्रनेत्रहरोदाररूपचित्तस्ववृत्तिभिः ॥१२२ ॥ हावमावविद्ग्धामिनिंसर्गप्रेमभूमिभिः । नैकपल्योपमायुर्भिर्देवीभिर्वहभिःसुखं ॥ १२३ ॥ इंदाः सामानिका देवासायस्त्रिशादयोग्विलाः । कल्पोपपन्नपर्यताः श्रयंते दीर्घजीविनः ॥१२४॥ अहमिद्रास्ततोऽनंतं भजंते भवनं सुखं । तत्सातावेदनीयोत्थमस्त्रीकं प्रश्नमात्मजं ॥ १२५ ॥ सिद्धानां तु परं स्थानं परं द्वादशयोजनं । सर्वाधीसिद्धितो गत्या स्थितं त्रैलाक्यमुर्घनि ।।१२६॥ ईषत्त्राग्मारसंज्ञाश्सावष्टमी पृथिवी स्तुता । अष्टयोजनबाहुल्या मध्ये हीना ऋगाचेतः ॥ १२७॥ १-स्पविभ्रमवात्तीमिः। २-श्रुता।

880

पर्यतेंऽगुलसंख्येयभागमात्रतन्तिः । सोत्तानितमहावृत्तश्चेतळत्रोपमाक्रतिः ॥१२८॥ चरवारिंशनु विस्तारो लक्षाः पंचिभरचिताः। योजनानि क्षितेस्तस्या विद्वद्विरभिधीयते ॥ १२९ ॥

कोटी तु परिधिर्रुक्षा द्विचत्वारिंशदिष्यते । द्विशत्येकाश्यपंचाशत् त्रिसहस्री दशाहता ॥ १३० ॥ ऊर्ध्वं तस्याः पुरा प्रोक्तं यहातवलयत्रयं । तत्र त्रिकोशबाहुल्यमतीत्य वलयद्वयं ॥ १३१ ॥

धनुषां पंचशत्यामा पंचसप्ततियुक्तया । धनुःसहस्रमेकं हि बहलं बलयं तु यत् ॥ १३२ ॥ तनुवातस्य तस्यांते पंचविश्वतिसंयता । विगाद्योत्कर्षतः सिद्धाः स्थिताः पंचधनुःश्वती ॥१३३॥

सार्देहस्तत्रयं पूर्व कृत्वांतेऽनंतरोच्छति । सिद्धावगाहनाकाशदेशो देशोन इध्यते ॥ १३४॥ एकोऽविष्ठिते यत्र सिद्धः सिद्धप्रयोजनः । तत्रानंताश्च तिष्ठति सिद्धास्ते स्वावगाहतः ॥१३५॥

अश्ररीराः सुखात्मानः सिद्धा जीवधनायुताः । साकारेणोपयोगेन निराकारेण चात्मनः ॥१३६॥ सर्वलोकमलोकं च संततानंतपर्ययं । जानंतः सह पश्यंतस्तिष्ठंति सुखिनः सदा ॥ १३७ ॥ सिद्धाः ग्रुद्धाः प्रबुदार्था विजन्मानोऽजरामराः। शाखताः शाखतं स्थानमधितिष्ठंत्यवंघनाः ॥१३८॥

ज्योतिर्लोकः प्रकटपटलस्वर्गमोश्चोध्वीलोकः प्रज्ञप्त्युक्तं नरवर मया संब्रहात्श्वेत्रमेवं ।

संप्रोक्तं ते श्रवणसुभगं श्रेणिक श्रेयसेन्तः श्रुण्वायुष्मश्रवहितमतिर्विष्म कालोपदेशं ॥ १३९ ॥

धर्मध्यानं धवलग्रुदितं मोश्वहेतुर्जिन्हेन्साञ्चापायप्रभृतिविचर्येश्वचचुचेनिरोधः । यचत्कार्या समितकरणैर्लोकसंस्थानचिंता मंदाकांता न हृदयमदेभेद्रियाऽस्वा(आ)विधेयाः॥१४० इत्यव्हिनेभिपराणसंग्रहे हरिवही निसंसाचार्थस्य कृती ज्योतिर्लोकोकेवणैने नाम वहः स्तर्धः॥ ६॥

## सप्तमः सर्गः ।

वर्णगंभरसस्पर्वभुक्तोःगौरवलायवः । वर्चनालक्षणः कालो मुख्यो गीणश्च स द्विधा ॥१॥ गविस्थिययवगाहानां धर्माधर्मावराणि च । निमिणं सर्वभावानां वर्चनस्यात्र निश्चयः ॥२॥ धर्माधर्मनभोद्रव्यं यथैवागमदृष्टितः । तथा निश्चयकालो १४ निश्चेतव्यो विपश्चिता ॥३॥ जीवानां पुद्रलानां च परिवृत्तिरोनेकथा । गोणकालप्रवृत्तिश्च मुख्यकालनिवंधना ॥४॥ सर्वेवामेव भावानां परिणामादिवृत्त्यः । स्वातवेदिनिभिषेभ्यः प्रवर्तते समृततः ॥५॥ निमिणमातं तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता । वहिनिश्चयकालस्तु निश्चितस्तस्वद्विभिः ॥६॥ अन्योन्यानुप्रवर्शेन विना कालाणवः पृथक् । लोकाकाश्चमश्चे तु व्याप्य तिष्ठंति संचिताः ॥७॥ इस्यार्थास्विविकारत्वादुद्वप्रव्ययवर्जिताः । नित्या एव कर्षाचित्रं स्वस्त्यमयस्थिताः ॥८॥

अगुरुत्वलघुत्वात्मपरिणामसमान्विताः । परोपाधिविकारित्वाद्नित्यास्तु कथंचन ॥९॥ त्रिधा समयवृत्तीनौ हेतुत्वाचे त्रिघा स्मृताः। अनंतसमयोत्पादादनंतव्यपदेशिनः ॥१०॥ तेभ्यः कारणभूतभ्यः समयस्य समुद्धवः । कारणेन विना कार्यं न कदाचित् प्रजायते ॥११॥ स्वत एवाऽसतो जन्म कार्यस्य यदि जायते।स्वत एव हि कि न स्याद् खरशूंगस्य संभवः॥१२॥ न कालादन्यतो हेतोः कालकार्यसमुद्भवः । न हि संजायते जातु शालिवीजाद् यवांकुरः ॥१३॥ जायते भिन्नजातीयो हेतुर्यत्राऽपि कार्यकृत। तत्राऽसौ सहकारी स्यात मुख्योपादानकारणः॥१४॥ युक्तागमबलादेवमनतीद्रियदार्थनः । सञ्जावं ग्रुख्यकालस्य प्रतिपद्य व्यवस्थितः ॥ १५ ॥ समयावरिकोञ्चासः प्राणस्तोकलवादिकः । व्यवहारस्तु विज्ञेयः कालः कालज्ञवर्णितः ॥ १६ ॥ परिणामं प्रपन्नस्य गत्या सर्वजघन्यया । परमाणोर्निजागाढस्त्रप्रदेशव्यतिक्रमः ।। १७ ॥ कालेव यावतैव स्यादविभागः स भाषितः । समयः समयाभित्रैनिरुद्धः परमास्थितः ॥ १८ ॥ त्रेवाविकासंख्यैः संख्याताभिस्त भाषिता। ताभिरुच्छासनिश्वासौ तावुभौ प्राण इष्यते ॥१९॥ प्राणाः सप्त पुनः स्तोकः सप्तस्तोका भवेछवः । ते सप्त सप्ततिः संतो ग्रहर्विश्वदेव ते ॥ २० ॥ अहोरात्रं भवेत्पक्षस्तानि पंचदशैव तौ । मासो मासानृतुस्तेषां त्रितयं त्वयनं तथा ॥ २१ ॥

अयनद्वयमब्दं स्यात् पंचाब्दानि युगं पुनः । युगद्वयं दक्षाब्दानि शतं तानि दशाहतौ ॥ २२ ॥ भवेदर्षसहस्रं त यतं चापि दशाहतं । दशवर्षमहस्राणि तदेव दशताडितं ॥ २३ ॥ क्षेपं वर्षसदसं त तचापि दशसंगुणं । पूर्वागं त तदभ्यस्तमशीत्या चतुरम्रया ॥ २४ ॥ तत्तद्गुणं च पूर्वांगं पूर्व भवति निश्चितं । पूर्वांगं तद्गुणं तच पूर्वसंशं तु तद्गुणं ॥ २५ ॥ नियुतांगं परं तस्मात्रियुतं च ततः परं । कुमुदांगं ततश्र स्याद् कुमुदं तु ततः परं ॥ २६ ॥ पद्मीगं पद्ममप्यस्मात् निक्तांगं तथैव च । निक्तं कमलांगं च कमलं चाप्यतः परं ॥ २७ ॥ तुळांगं तुळामप्यस्माद्टटांगं ततोऽपि च । अटटं चाममांगं स्वादममं चाप्यतः परं ॥ २८ ॥ ऊहांगमृहमप्यस्माछतांगं च लताह्नयं । महालतांगसंत्रं स्यात् कालवस्तुमहालवा ॥ २९ ॥ शिरः प्रकंपितं प्रोक्तं ततो इस्तप्रहेलिका । चर्चिकेत्यादिकः कालः संख्येयः परिभाषितः ॥ ३० ॥ वर्षसंख्याच्यतिकातः कालोऽसंख्येय इत्यते । पत्यसागरसंख्यानं कल्पानंतादिभेदवान् ॥३१॥ आदिमध्यातिनिर्मुक्तं निर्विभागमतींद्रियं । मूर्शमप्यप्रदेशं च परमाणुं प्रचक्षते ॥३२॥ एकदैकं रसं वर्ण गंधस्पर्शावबाधकौ । दधन स वर्तते अस्यः शब्दहेतुरशब्दकः ॥३३॥ आश्चंक्या नार्थतत्त्वहैर्नभोंशानां समंततः । षद्केन युगपद्योगात्परमाणोः षड्यता ॥३४॥

\_\_\_\_

स्वल्पाकाश्वष्डंशाश्चा परमाणुश्चा संहताः । सप्तांशाः स्युः कुतस्तु स्वात्परिमाणोः पढंशता ॥३५॥ वर्णगंघरसस्पर्कः पूरणं गलनं च यत्। कुर्वति स्कंधवत्तास्मात् पुद्रलाः परमाणवः ॥३६॥ अनंतानंतसंख्यानपरमाणसमुख्यः । अवसंज्ञादिकासंज्ञा स्कंघजातिस्त जायते ॥३७॥ ताभिरष्टाभिरप्यका संज्ञासंज्ञादिका तथा । ताभिरप्यष्ट संज्ञाभस्तुटिरेणुः स्फटीकृतः ॥३८॥ एतैरप्यष्टवालाग्रेरेकमेकाग्रमानसैः । कर्मभामिमनुष्याणां वालाग्रमिति भासितं ॥३९॥ तैरष्टामिभेनेल्लिक्षा ताभिर्युका तथाष्ट्राभिः । युकाभिस्तु यनोष्ट्राभिर्यवैरष्ट्राभिरंगुलं ॥४०॥ उत्सेषांगुलमेतन्स्यादुत्सेघोऽनेन देहिनां । अल्पावास्थतवस्तूनां प्रमाणं च प्रगृह्यते ॥४१॥ प्रमाणांगुलमेकं स्वात तत्पंचरातसंगुणं । प्रथमस्यावसर्पिण्यामंगुलं चकवर्शिनः ॥४२॥ बोध्यं यथास्वम्रत्सेधव्यासादि महता पुनः । द्वीपसागरशैलादेः प्रमाणांगुलसंभितं ॥ ४३ ॥ स्वे स्वे काले मनुष्याणामंगुलं स्वांगुलं मतं । मीयते तेन तच्छत्रभूंगारनगरादिकं ॥ ४४ ॥ त्रिविधांगुलबद्दःस्यात् पादः पादद्वयं पुनः । वितस्तिस्तद्द्वयं हस्तस्तद्द्वयं किष्क्रिरिष्यते ॥ ४५ ॥ दंडः किष्कृद्वयं दंडः धनुनीडचा समा मताः। अष्टी दंडसहस्राणि योजनं परिभाषितं ॥ ४६ ॥

प्रमाणयोजनव्यासस्त्रावगाहविशेषवत् । त्रिगुणं परिवेषेण क्षेत्रं पर्यंतिभित्तिकं ॥४७॥

सप्ताहांताविरोमाग्रेरापूर्य कठिनीकृतं । तददार्थिमदं पल्यं व्यवहाराख्यामैध्यते ॥ ४८ ॥ एकैकर्सिम्ततो रोम्नि प्रत्यब्द्शतमुद्धते । यावताऽस्य क्षयःकारुःपल्यं ब्युत्पात्तिमात्रकृतः ॥४९॥ असंखेयाच्दकोटीनां समयै रोमखंडितैः। प्रत्येकं पूर्वकं तत्स्यात्पल्यमुद्धारसंझकं ॥ ५० ॥ कोटीकोटचो दर्शामीनं परवानां सागरे।पमा। ताभ्यामद्भेततीयाभ्यां द्वीपसागरेसंभितिः ॥५१ ॥ सोध्वा द्विगुणितो रज्जुस्तनुवातोभयांतभाग् । निष्पद्यंते त्रयो लोकाः व्रमीयंते बुधैस्तथा॥५२॥ असंख्यवर्षकोटीनां समये रोमखंडितै: । उद्धारपत्यमद्धाख्यं स्वात्कालोऽद्धाभिभीयते ॥ ५३ ॥ कालः परयोपमारूयोऽसौ समयं समयं प्रति । क्षीयमाणः प्रमाणार्थमायुवो विनियुज्यते ॥ ५४॥ कोटीकोटचो दशामीशं जायते सागरोपमा । मेया संसारिणां चाभिरायुःकमेमवस्थितिः॥५५॥ कोटीकोटचो दशैतासां प्रत्येकमवसर्पिणी । उत्सर्पिणी च कालाः षद् प्रत्येकमनयोःसमाः।१५६॥ अवस्पिति वस्तुनां शक्तिर्यत्र क्रमेण सा । प्रोक्ताः वसिंपणी सार्था सान्ययोत्सपिंणी तथा ॥५७॥ सुषमासुषमाऽऽद्या स्यात् द्वितीया सुषमा समा। दुःषमा सुषमाऽऽद्या स्यात् सुषमा दुःषमादिका।५८॥ दुःषमा चावसर्पिण्यामति दुःषमया सह। ता एव प्रतिलोमाः स्युहत्सर्पिण्यां च षट समा ॥ ५९ ॥

988

कोटीकोटचश्रतसञ्च तिस्रो दे च यथाक्रमं। आदितस्तिष्टणां तासां प्रमाणं सागरेषमाः ॥ ६० ॥ द्वाचत्वारिंशदब्दानां सहस्रेः परिवर्जिताः । कोटीकोटीसमुद्राणां तुरीयस्य यथाक्रमं ॥ ६१ ॥ ताँनि वर्षसङ्ख्याणि विभक्तानि समं भवेत् । पंचमस्य च पष्टस्य प्रमाणं कालवस्तनः ॥ ६२ ॥ कल्पस्ते द्वे तथार्थानां वृद्धिहानिमती स्थितिः । मरतैरावतक्षेत्रेष्वन्येष्विप ततोऽन्यथा ॥ ६३ ॥ आदोषु त्रिषु कालेषु कल्पब्रक्षविश्वविताः । भोगभूमिरियं भूमिर्भोगभूमिस्तः मारती ॥ ६४ ॥ युग्मधर्मभुजो भूत्वा तेषामादी जगत्प्रजाः । षद्चतुर्द्धिसहस्राणि धर्म्षि वयुषोच्छताः ॥६५॥ आयुश्चिद्वचेकपल्येस्तु तुल्यं तासां यथाक्रमं । देवोत्तरक्रुरुक्षेत्रहारिहैमवतेष्विव ॥ ६६ ॥ प्रोद्यदादित्यवर्णाभाः पूर्णचंद्रसमप्रभाः । प्रियंगुश्यामवर्णाश्च तेषु स्त्रीपुरुवासिषु ॥ ६७ ॥ प्रष्टकांडकसंख्यानं षटपंचाकं कतद्वयं । अष्टाविशं शतं तेषां चतःषष्टिर्ययाक्रमं ॥ ६८ ॥

दिव्यं वदरतन्मात्रमक्षमात्रं च भोजनं । तथाऽमलकमात्रं च चतुःखाद्वीदिनैखिष ॥ ६९ ॥ तत्त्रिकालनियोगेन धरित्रीयं नियंत्रिता । त्रिभेदानां तदादत्ते नित्यभोगभूवां स्थिति ॥ ७० ॥

रत्नप्रमा यथा भावि पृथिवीयमवस्थितैः । एषा तथा स्फ्रुरद्रस्नपटलैक्परिस्थितैः ॥ ७१ ॥ १-इाच्स्वारिशद्वर्षसहस्राणि विभक्तानि द्विवाकृतानि अर्थात् एकविंशतिवर्षसहस्राणि । २-उत्सर्विण्यकारियो । इंद्रनीलादिभिनीलैः कृष्णैजीत्यंजनादिभिः । पग्ररागादिकैः रक्तैः पीतिहैंमादिमिः परैः ॥ ७२ ॥ स्तेतेर्मुक्तादिभिर्भूमिर्भयुषाकांतदिङ्गुखैः । पंचवर्णैश्रिता रत्नैः स्वर्गभूरिव श्लोमते ॥ ७३ ॥ चंद्रकातशिलाऽस्योवी विद्रमाधरपछ्ना । ललनेव तदाऽऽभाति रत्नकांचनकंचुका ॥ ७४ ॥ चंद्रकार्ताञ्चः श्रीताः सूर्यकार्ताञ्चो अन्यथा । विश्लिष्यं यत्र नाष्ट्रिल्षाः श्रीतोष्णव्यविता इव ॥७५॥ वरस्परकरा रखेवरागमुर्व्छितमुर्तिभः । मणिजातिविशेषैर्भमति प्रेमवसैरिव ॥ ७६ ॥ पंचवर्णसुखस्पर्शसुर्गधरसशब्दकै । संच्छका राजते क्षोणी तृणेश्व चतुरंगुलैः ॥७७॥ पुर्विदिधिमपुक्षीरष्ट्रतेषुरससज्ज्ञेः । रत्नरोघोभिरुव्यीऽभात दिव्यवापीसरोवरैः ॥७८॥ नानावर्षमणिच्छक्षैः सीवणैंः प्राणिसीरुपदेः। रम्पैः क्षोणीधरैः क्षोणी भाजते नितसं सटा ॥७९॥ ज्योतिर्प्रद्यदीषांगैस्तूर्यमोजनमाजनैः । वस्त्रमाल्यांगभूषांगैर्मद्यांगैश्र द्वमैरमात ॥८०॥ ज्योतिरंगद्रमा ज्योतिःक्रमचंद्रार्कमंडलाः । अहोरात्रकृतं भेदं भिदंती मांति संततं ॥८१॥ सोद्यानभूमयश्रित्राः प्रासादा बहुभूमयः । गृहांगद्भमखंडोत्या मंडयंति नर्मोऽगणं ॥८९॥ विश्वालायतशासाभिः पश्रकुड्मलपछ्नान् । घारयंति प्रदीपामान् प्रदीपागमहीरुहाः ॥८३॥

१-- भिरुच्या ' इत्यपि । २--रत्नभासुराः इति क पुस्तके ।

चतुर्विधं शुभं वाद्यं ततं च विततं घनं । सुषिरं च मृजंत्यत्र तूर्योगद्वमजातयः ॥८४॥ षहरसान्यतिमृष्टानि चतुर्भेदानि भोगिनां । भोजनांगद्रमा नानाभाजनानि मृजंति ते ॥८५॥ पात्राणि स्थालकं चोलसौवर्णादीन्यनेकशः। भाजनानि विचित्राणि भाजनांगाः सुजंत्यलं ॥८६॥ पद्दचीनदुकुलानि वस्त्राणि विविधानि वै । विभ्राणाः स्कंधशासासु मांति वस्त्रांगपादपाः ॥८७॥ मालतीमिल्लकाष्ट्रचत्कसुमग्राथितानि त । भांति माल्यानि विश्वाणा माल्यांनघरणीरुहाः ॥८८॥ हारकंडलकंयरकटिख्वादिभिश्चिताः । भृष्णैभेषितांगाश्च भांति स्त्रीपुरुषोचितैः ॥८९॥ मद्यभेदाः प्रसन्त्राचा मद्यक्तिविधायकाः । संपाद्यंते नरस्रीणां हृद्या मद्यागपादपैः ॥९०॥ दश्रधाकलपद्वश्वीत्थं भोगं युग्मानि भूजते । दशांगभोगचक्रशभोगताभ्याधिकं तदा ॥९१॥ तदा स्त्रीपंसयुग्मानां गर्भानिर्द्धाठेतात्मनां । दिनानि सप्त गच्छंति निजांग्रष्ठावलेहनैः ॥९२॥ रंगतामपि सप्तैव सप्तास्थिरपराक्रमैः । स्थिरैश्र सप्त तैः सप्त कलास च गुणेषु च ॥९३॥ कालेन तावता तेषां प्राप्तयोवनसंपदां । सम्यक्त्वग्रहणेऽपि स्याद योग्यता सप्तभिदिनैः ॥९४॥ स्तीपुंसलक्षणैः पूर्णा विद्युदेदिययुद्धयः । कलागुणविदम्बास्ता रमते नीरुजा प्रजाः ॥९५॥ नरा देवङ्कमारामा नार्यो देवांगनोषमाः । वर्णमधरसस्पर्शतब्दवेषमनोरमाः ॥९६॥

श्रोत्रं गीतरवे रूपे चक्षुर्घाणं सुसौरभे । जिह्नामुखरसास्वादे सुस्पर्ने स्पर्शनं तनोः ॥९७॥ अन्योन्यस्य तदासक्तं दंवतीनां निरंतरं । स्तोकमपि न संतुर्धं मनोऽधिष्ठितमिद्धियं ॥९८॥ मियुनानि यथा नृणां रमंते प्रेमनिभरं । तथा कल्पद्रमाहारैंस्तिरश्चां तुप्तचेतसां ॥९९॥ कचित्सेंहं कचिचेंभं कचिदौष्ट्रं च शौकरं । कचित् कीडंति वैयाघं मियुनं मदमंथरं ॥१००॥ गवाश्वमदिपादीनां मिथुनानि मिथस्तदा । गत्यीयुःप्रमितायूंपि रंग्म्यंते निजेच्छया ॥१०१॥ आर्यामाह नरो नारीमार्यं नारी नरं निजं । मोगभूमिनरखीणां नाम साधारणं हि तत ॥१०२॥ उत्तमा जातिरेकैव चातुर्वण्यं न षट्कियाः। न स्वस्वामिकृतः पुंसी संबंधो न च लिंगिनः ॥१०३॥ मध्यस्था एव सर्वत्र न मित्राणि न कत्रवः । प्रकृत्याल्पकषायित्वाद्याति चायुःश्वये दिवं ॥१०४॥ सुखपृत्युः क्षतेः पुंसो कृंभारंभेण च स्त्रियाः। जन्मबद्धस्य प्रेमस्य(?)पुगलस्य सहैव सः॥ १०५॥ अथ शात्वा गणाधीशः श्रेणिकस्य मनोगतं । मोगभूमिसम्रत्पत्तिनिमित्तमभणीदिति ॥१०६॥ कर्मभूमिगता मर्त्याः प्रकृत्याल्पकवायिणः। अत्र ते पात्रदानातु स्यूमीगभूमिषु मानुवाः ॥१०७॥ सम्यक्तवज्ञानचारित्रतपःशुद्धिपवित्रिताः । मध्यस्याः शत्रुमित्रेषु संतो हि पात्रम्रुत्तमं ॥ १०८ ॥

१--जिह्वारसमसास्वादे इति क पस्तके ।

मध्यमं तु मनेस्पात्रं संवतासंयता जनाः । जयन्यग्रदितं पात्रं सम्यदृष्टिरतंयतः ॥ १०९ ॥ त्रिविषेऽपि सुषः पात्रे दानं दस्ता यथोचितं। मोगभूमिसुखं दिव्यं श्वंके भूत्वा तु मानुषः॥११०॥ सुक्षेत्रे विधिवस्थितं बीजमल्यमपि अजेत । वृद्धि यथा तथा पात्रे दानमाहारपूर्वकं ॥ १११ ॥ भारतिक्षुक्षेत्रनिक्षितं यथा मिष्टं पयो मदेत् । घेसुभित्र यथा पीतं भीरत्वं प्रतिपद्यते ॥११२ ॥ सभैवाल्परसास्तादमञ्जपानीपञ्चादिकं । पात्रदत्तं परत्र स्यादमृतास्तादमक्षयं ॥ ११३ ॥ निवृत्ताः स्यूलहिंसादेभिंध्याद्यक्षानवृत्तयः । कुपात्रमिति विवेयमवात्रमनिवृत्तयः ॥ ११४ ॥ इपात्रदानतो भूत्वा तिर्वेचो मोगभूमिषु । संश्चंजतेंश्तरं द्वीपे कुमानुपक्कलेषु वा ॥ ११५ ॥ असरक्षेत्रे यथा क्षिप्तं नीजमरपफलं फलेत । कुपानेऽपि तथा दत्तं दाने दाने क्रमोनमाक ॥११६॥ क्रमरक्षेत्रनिश्चिप्तक्षालिर्नश्यति मूलतः । यथात्र्य विफलं दानं कुपात्रपतितं तथा ॥ ११७ ॥ क्षेत्र निवद्रमे रीद्रं कोद्रवे मद्कुद् यथा । विषं च्यालमुखे श्वीरमपात्रे पवितं तथा ॥ ११८ ॥ सुमाने सुमालं दानं कुपात्रे कुफलं भवेत । अषात्रे दुःखदं तस्मात्पात्रेन्यः प्रतिपादयेत ॥११९॥ बारपुणाधिकात् भेवं निर्मलः स्फटिकोपलः । यथा तथा च दानार्वं प्रतिप्राहकमेदतः ॥ १२० ॥ सम्बन्द्रष्टिः पुनः पात्रे स्वपरातुत्रहेच्छया । दानं दस्ता विश्वद्धात्मा स्वर्गमेव गृही व्रजेत् ॥१२१॥ अथ कालद्वयेऽतीते क्रमेण सुखकारणे । परुपाष्ट्रमागञ्चेषे च तृतीये समवश्यिते ॥ १२२ ।। क्रमेण क्षीयमाणेषु कल्पनृक्षेषु भृरिषु । क्षेत्रे कुलकरोत्पत्ति श्रृणु श्रेणिक! साप्रतं ॥ १२३ ॥ गंगासिंधुमहानद्योगेध्ये दक्षिणभारते । चतुर्दश यथोत्पनाः क्रमेण कलकारिणः ॥ १२४ ॥ प्रतिश्वतिरभदाद्यस्तेषां कलकरप्रभः । महाप्रभावसंपन्नः स्वमवस्मरणान्वितः ॥ १२५ ॥ तस्य काले प्रजा दृष्टा पौर्णमास्यां सहैव खे । आकाश्चगजधंटामे हे चंद्रादित्यमंडले ॥ १२६ ॥ जाकस्मिकभयोद्धिग्नाः स्वमहोत्पातशंकिताः । प्रजाः संभूय पप्रदक्षतं प्रमं श्ररणागताः ॥१ २७॥ नरप्रधान! कावेतावपूर्वी गगतांतयोः । दृश्यते मंडलाकारावकांडे नो मयंकरी ॥ १९८ ॥ अहो दुःसहमस्माकमकस्मात् भगसूद्रतं । कि महाप्रलयः प्राप्तः प्रजानामेव दस्तरः ॥ १९९ ॥ इति पृष्टः प्रभुः प्राह ग्रूचं ग्रुंचत हे प्रजाः। न किंचद मयमस्माकं स्वस्था अवत कथ्यते॥१३०॥ त्रमामंडलसंवीतमेतदादित्यमंडलं । प्रतीच्यां वीक्षते महा! प्राच्यां भोखंदमंडलं ॥ १३१ ॥ क्योतिश्वकाधिपावेतौ सूर्याचंद्रमसौ स्थितं । मेरुप्रदक्षिणां नित्यं श्रमंती श्रमणात्मकौ ॥१३०॥ चद्रविधेषु देवेषु ज्योतिर्देवकदंवकं । खे करोत्यनयेतित्वमञ् सम्मानाक्ष्योः ॥ १३३ ॥ ज्योतिरंगमहावृक्षप्रमाञ्छादितविग्रहौ । ग्रागन्यत्रविदेहेभ्यो न गतौ दृष्टिगोचरं ।। १३४ ॥

तेजोहीनेऽधना लोके ज्योतिरंगप्रभाक्षये । जिगीवयेव चंद्राकौँ स्थितौ प्रकटविग्रहौ ॥ १३५ ॥ अहोरात्रादिको भेदो भवत्यर्कवशादिह । अधुर्नेद्वशाद् व्यक्तिः पश्चयोः ग्रुक्कृष्णयोः ॥ १३६ ॥ शीवदीधितरस्ताओं धर्मदीतिना दिवा। न स्पष्टः स्पष्टतामेवि ज्योतिश्रकसत्वो निश्चि ॥१३७॥ पूर्वजन्मानि युष्माभिर्देष्टपूर्वाविमो स्फटं। विदेहेषु यतस्तस्मानाद्य नोऽपूर्वदर्शनौ ॥१३८॥ दृष्टुश्रुतानुभूतस्य वस्तुनः सति दर्शने । माभूदुत्पातश्रंका वो निर्भया भवत प्रजाः ॥१३९॥ कालस्वमावमेदेन स्वभावो विद्यते ततः । द्रव्यक्षेत्रप्रजावृत्तवैपरीत्यं प्रजायते ॥१४०॥ अञ्यवस्थानिवृत्वर्थमतः परमतः प्रजाः। हा मा थिक्कारतो भृताः विस्रो वै दंडनीत्यः॥१४१॥ मर्यादोक्षंघनेच्छस्य कथंचित्कालदोषतः । दोषातुम्बपमायोज्याः स्वजनस्य परस्य वा ॥१४२॥ नियांत्रितो जनः सर्वस्तिमृभिद्धनीतिभिः । दृष्टदोषभ्यत्रस्तो दोषेभ्यो विनिवर्शते ॥१४३॥ रक्षणार्थमनर्थेभ्यः प्रजानौमर्थसिद्धये । प्रमाणमिह कर्त्तच्याः प्रणीता दंढनीतयः ॥१४४॥ प्रासादेषु यथास्थानं मिथुनान्यकृतोभयं । अनुस्मृत्यावतिष्ठंत्वश्समद्गीयमनुद्गासनं ॥१४५॥ इत्युक्तवा प्रतिपद्याऽऽश्च वचस्तस्य प्रजापतेः । श्रुत्वा तस्यूर्वयास्यार्शं प्रजातप्रमदाः प्रजाः ॥१४६॥ १---हितसिद्धये ।

१५३

प्रतिश्रवं वचस्तामियेतस्तस्य गुरोर्थथा । प्रथमं प्रथितस्तस्मात्स पृथिन्यां प्रतिश्रुतिः ॥१४७॥ पल्यस्य दश्यं भागं जीवित्वाऽसौ प्रतिश्रुतिः। पुत्रं सन्मतिम्रत्पाद्य जीवितांते दिवं स्मृतः । ४८। स रक्षन पितृमर्यादां प्रजानां सम्मता यतः । ततः सन्मतिनामायं कलकारी कलालयः ॥१४९॥ परयस्य शतमं भागं स प्रतिजीव्य निजस्थिति। पुत्रं क्षेमंकराभिरूयमुत्पाद्य त्रिंदिवं गतः ॥१५०॥ श्रजानां च तदा जाताः सिंहव्याघादिभीषकाः । सोऽपि क्षेमं ततः कृत्वा प्राप्तः क्षेमंकरश्रति ।।१५१।। सहस्रभागमाजीव्य पल्यस्यासौ प्रजां प्रश्वः । प्रत्रं क्षेमंधराभिरूपं जनयित्वा गतो दिवं ।।१५२ ॥ क्षेमंघरः स मत्वार्यस्थिति कुलकरो गुरोः । सहस्रभागमाजीव्य पत्यस्य दशसंगणं ॥ १५३ ॥ सूत्रं सीमंकरं नाम्ना सुपुत्पाद्य ययौ दिवं । वृक्षकुब्धवज्ञानां च स सीमामकरोत् प्रभुः ॥१५४॥ लक्षमागं स पल्यस्य जीवित्वा स्वर्गगोऽभवत् । सीमंधरो यथार्थारुयस्तत्वुतो दश्वताहितं ॥१५५॥ तरपुत्रो वाहिनीकृत्य चिक्रीड विपुलद्विपान् । यत्तरस्यातः स भूम्नाऽभूत् नाम्ना विपुलवाहनः।।१५६॥ कोटीमागं स परवस्य जीवित्वा स्वर्गमाश्रितः । चश्चष्मानिति तत्सुन्रजनिष्ट जनप्रभः ॥१५७॥ पुत्रचर्स्यक्षेत्रवालोकाचर्स्यमत्वा भियाऽनया । आयुष्मत्प्रजया गीतश्रक्षप्मानित्यसौ प्रभुः ॥ १५८ ॥ १---गतः ।

कोटीमार्गं स पल्यस्य दशताडितमीडितः। भुक्तवा मोगमुदात्तोऽपि स्वरितोऽभृत्स्वितिश्ववेश्परा तदपत्यं यशस्त्रीति स्त्रकालेऽपैत्यमाख्यया। प्रजया योजयत्त्रायो योजितो यश्चमाऽहणा ॥१६०॥ कोटीमार्ग स पल्यस्य अतसंग्णितं प्रभुः । जीवित्वोत्पाद्य सत्प्रत्रमाभेचंद्रं दिवं गतः ॥ १६१॥ तत्कालेऽपत्यमुश्क्षिप्य प्रजा रमयति समयत्। अभिचंद्रमतः प्रापत्सोऽभिचंद्र इति श्रुति ॥१६२॥ कोटीमार्ग स पल्यस्य सहस्रगुणितं गुणी । संजीव्योत्पाद्य चंद्राभं तनयं प्रययौ दिवं ॥ १९३ H कोटीभागं सहस्रं त तस्यायुर्देशसंगुणं । पल्यस्य मरुदेवं स मासं पुत्रमलालयत ॥ १६४ ॥ मरुदेवस्य काले च मातः पितारेति ध्वनि । शुश्राव शिशुपुग्मस्य प्रथमं मिथुनं कलं ॥ १६९ ॥ एकमेवासूजत्युत्रं प्रसेनजितमत्र सः । गुग्मसृष्टेरिहैवोध्वंमितौ व्ययनिनीषया ॥ १६६ ॥ प्रसेनजितमायोज्य प्रस्वेदैमरुभृषितं । विवाहविधिना बीरः प्रधानकुरुकन्यया ॥१६७॥ कोटीभागसहस्रं स पल्यस्य शतसंगुणं । संजीव्य मरुदेवोऽपि महतां लोकग्रद्ययौ ॥१६८॥ वर्वकोठ्यायुर्व नामि प्रसेनजिदजीनत् । नाभिच्छेदव्यवस्थायाः कर्रारं स्वर्गगामिनं ॥१६९॥ दशानां कोटिलक्षाणां परुषां जानामयां शकं । जीवित्वा कालधर्मेण प्रसेनजिदितो दिवं ॥१७०॥ स्वतान्यष्टादक्षोत्सेयो धर्नृष्वासन्यतिश्वतैः । त्रयोदक तु पुत्रस्य पौत्रस्याष्टक्षताम्यतः ॥१७१॥
परतः कमहानिस्तु घतुषा पंचविश्वतैः । स पंचविश्वतिक्षेषाः नामेः पंचश्वनुःसती ॥१७२॥
आवसंस्थानसंघातगंभीरोदारमूचैयः । स्वपूर्वभवविज्ञाना भनवस्ते चतुर्वम् ॥१७२॥
चक्रुमभाक्ष्य पत्रस्वी च तथैवासौ प्रसेनाजित् । त्रयः कुरुकराः प्रोक्ताः प्रिमेगुस्यामरोचिषः ॥१७४॥
चंद्राभश्वद्रपौरामस्त्वेष प्रथितः प्रभुः । कथिता दक्ष श्रेवास्ते संतप्तकनकप्रभाः ॥१७४॥
मर्वादारखणोपायहामाधिक्कारनीतयः । प्रजानां जनकामास्त प्रथमः प्रशिवतिक्षाधिकाः ॥१७६॥
इश्यं कुरुकरोत्पियः सकता कथिता नृष् । नामेयस्यापुनोत्पित्रं श्रुषु पायविनाशिनीं ॥१७७॥
कावृ पहिन्द्रियः सुप्तर्वित्यासमास्त्रते, तद्पाद्वानादिकमाभियुक्तरियानां ।
वतः काराधर्ये घनमपि पुनात्यंवत्रस्तं, जिनादित्यालोकः स्थिरपार्यवतः श्रीमदुद्यः ॥१७८॥
इति "अत्रिकोमिपुराणसंबहे हरिको जिनसेनायार्यकृतौ कारुक्तकरोत्विवर्णनी नाम सत्रसः सर्तः ।

## अष्टमः सर्गः ।

श्रीमतामनुरूपं यः परिणाममनुसृतः। मननात् मनुजार्थस्य मनुसंज्ञामनुस्रतः ॥ 🕻 🖟

प्रश्लीणः कल्पवृक्षात्मा मध्ये दक्षिणभारतं । नाभेरपि स एवाभूत् प्रासादः पृथिवीमयः ॥ २ ॥ शातकुंभमयस्तंभो विचित्रमणिभित्तिकः । पुष्पविद्यममुक्तादिमालाभिरुपश्चोमितः ॥ ३ ॥ सर्वतोभद्रसंज्ञोऽसौ प्रासादःसर्वतो मतः । सैकाशीतिपदः शालवाप्युद्यानाद्यलंकतः ॥ ४ ॥ स्वस्थानमेककोऽनल्पकल्पवृक्षेत्रेतः क्षितौ । अध्यतिष्ठदिधष्ठातः स नाभेरनुमावतः ॥ ५ ॥ अथ नामेरमृदेवी महादेवीति बल्लमा । देवी शचीव शकस्य शुद्धनेतानसंमवाः ॥ ६ ॥ अभ्युन्नतौ पदांगुष्ठौ प्रोल्लमन्न खमंडलौ । यस्या रेजतु रुच्येच ललाटस्य दिदक्षया॥ ७ ॥ उन्तात्रसमस्निग्धतनुताम्रनखांशुभिः। कुद्दिमे कुरुतां यस्याः क्रमौ कुरवकश्चियं ॥ ८॥ श्चिष्टांगुलिदली गृहगुर्ल्फा कांतिजलप्रवी। ममी कुमींचती यस्याः पादपद्मी प्रचक्रतः॥ ९॥ यस्यात्र चरणौ चारुमरस्य शंखादि लक्षणौ । क्रीडास्त्रेव वियस्पर्शात्स्त्रेदसंबंधसंगिनौ ॥ १०॥ आनुपूर्व्यसुत्रते च जंघे रोमशिरोज्ज्ञिते । लावण्यरसवर्णादये शरधी पुष्पधन्वनः ॥ ११॥ जातुनी मृद्नी यस्या गृहसंधानवारीनी । ददतुः त्रियगात्राणां मृहस्पर्शकृतं सुखं ॥ १२ ॥ असाराः कदलीस्तंभाः कर्कशाः करिणां कराः । परिणाह गुणत्वे अपि यहचीः सदशा न ते ॥ १३॥ ऊरू संधिनितंत्रश्च कुकुंदरमनोहरः । गुरुर्जघनभारश्च यस्याः साद्यम्यमत्यगात् ॥ १४ ॥

१५७

प्रदक्षिणकृतावर्षं गंभीरं नाभिमंडलं । रोमराजिकृतासंगं यस्या नाभेरमृन्ध्रदे ॥ १५ ॥ अरोमशं कुशं मध्यं यस्यास्त्रिवलिभंगुरं । बभौ वृत्तसमोतुंगधनस्तनभरादिव ॥ १६ ॥ कठिनस्तनचकाभ्यां यस्या मुद्राभेयोरसा । प्रकीडचकवाकाभ्यां सरितेव विराजितं ॥ १७ ॥ रक्तइस्ततलौ श्रेष्टप्रकोष्टमणिबंधनौ । स्वसौ मृदुभुजौ यस्याः कामपाशौ बभुवतः ।। १८ ॥ श्रंखावर्शसमग्रीवा प्रवालाधरपछवा । दंतग्रकाफलोद्योता सिंधोर्वेलेव या बभी ॥ १९ ॥ संरक्तताळुजिह्नाग्रमंतरास्यमराजत । यस्यां वाचि प्रवृत्तायां कोकिलस्वननिस्वनं ॥ २० ॥ त्रियाम्खिमवात्मीयं दिदक्षोः त्रेयसो मुखं । संमुखौ भवतो यस्याः कपोलाविव दर्पणौ ॥ २१॥ सन्नासिकाऽभिमध्यस्था समा समपुटाभ्यभात् । स्पार्द्धन्योवीरयंतीव दशोरन्योन्यदर्शनं ॥२२॥ त्रिवर्णावनिमे यस्या दर्शने द्धिदर्शने । मंत्रस्य मंत्रणायेव कर्णमूलपुपाश्चिते ॥ २३ ॥

तनुरेखभूवी यस्या न दुरे न च संहते । समारोपितचापाभे ग्रुशुभाते ग्रुभावहे ॥ २४ ॥ न नतस्य न तुंगस्य साद्द्रयसिमृक्ष्या । यस्या ललाटपट्टस्य नार्षेद्ररमवत् स्थितिः ॥ २५ ॥ बुंडलोज्बलगंडस्य यत्कर्णयुगलस्य तु । नोपमा मांसलस्यासीतु कोमलस्य समस्य तु ॥ २६ ॥ नीळकुंचितसुस्निग्धस्मकेशकलापिनः। समस्य शिरसो यस्याः शोभा वाक्षथमस्यगात्॥२७॥

अखंडमंडलंबारे हुखमंडलगोभया। यस्याः पराजितैः प्रापदाधिनैवाविपाँदुवां ॥ १८ ॥ श्री आव्याधिकलावत्या द्वासप्तविकलोज्वला । इंदुमूत्यींपमीयेव सा कर्यं सकलंक्या ॥ १९ ॥ खतुःपष्टिगुणात्कृष्टा मार्द्वातिश्रया कर्यं । सा चतुर्गुणया तृत्या पृथिक्या कठिनात्मना ॥ ३०॥ सिनम्थाभिराप सुस्तिम्था संग्रिवात्मा आलात्मभिः । कर्यं साञ्च्यपण्याभिरिद्धरपुप्रभिषेव ॥ ३१॥ बद्दुद्वासुरक्ष्पापि कर्यं वा दहनात्मिका । मेने तेजोगयी मुल्तिस्वम्यक्तिरमानती ॥ ३२॥ बद्द्वातस्वक्राया या नाभरतिसुखावहा । स्पर्शमात्रसुखाह्यहरूषो वासुमृत्यो कर्यं समा ॥ ३६॥ अश्चन्यद्वस्वका भर्त्ये स्पर्यक्रप्ताया । साञ्चाशाविक्तव्या उत्त्या सुत्रस्वा समा ॥ ३६॥ खत्रस्वद्यस्वको भर्त्ये स्पर्यक्ष स्पर्यता । साञ्चाशाविक्तव्या उत्त्या सुत्रस्व समा ॥ ३६॥ खत्रदेशियं वस्याः कर्यपादपकलित्वं । अंग्रपत्यंगर्भमेन श्रुणं श्रूष्यता गर्ते ॥ ३५॥ भ्रीजानस्य तथा नामेभोंगं स्वलोंकर्यनिमं । वक्तं सक्तौ यदि व्यक्तं वक्ता श्रुक्ष्वस्वती ॥ ३६॥ अश्व तीथकृतामाधे स्वर्गति सर्वार्थसिद्धतः । वयोः प्रागेव वण्मासान् वृषभोज्वतिस्वति। स्वर्गिक्ति

दिवः पतितुमारव्या वसुधारा गृहांगणे । प्रत्यद्वं धनदोन्युक्ताः पुरुह्तनिदेशतः ॥₹८॥ श्रीलक्ष्मीपृतिकीत्योद्या नवतिनैव चार्ययुः। प्राग्वियुद्दिकुमार्योऽपि दिग्विदिरभ्यः ससंख्रमाः।३९

१-भेजे तनमयी इति क पस्तके । २-चागताः ।

प्रयुज्य प्रणति तृष्टा जिन्वित्रोभेविष्यतोः । स्वर्निवेद्यागमं स्वं च पाकशैसनशासनाम् ॥४०॥ प्रत्येकं श्वासनं रॅंच्यो मरुदेच्या महादरात् । प्रतीषुर्देवि ! देशाझां नंद जीवेति साहरः ॥४ :॥ रूपयौवनलावण्यसौमाग्यादिगुणार्णवं । वर्णयंति तदा काश्विदाश्वर्यं परमं श्विताः ॥४२॥ अश्वरालेख्यगंधर्वगणितागमपूर्वकं । कलाकौशलमन्यास्तु प्रश्नंसंति समंततः ॥४३॥ दर्भयंति स्वयं काश्वित तंत्रीवीणादिकीग्रलं । गायंति मधुरं गेयं काश्वित्कर्णरसायनं ॥४४॥ शोभनाभिनयं काश्विद् श्रृंगारादिरसोत्कटं । हावभावविलासिन्यो नृत्यंति नयनामृतं ॥ ४५ ॥ इस्तसंवाहने काश्वित पादसंवाहने पराः । अंगसंवाहने काश्वित न्यावृत्ता प्रदुपाणयः ॥ ४६ ॥ अंगाभ्यंगविधी काश्चिद् काश्चिदुद्वरीने पराः। काश्चिन्मज्जनके काश्चित्स्नानवस्निनेपीलने ॥४७॥ संद्रुधानयने काश्चित् तत्समालभने पराः। काश्चिविचत्रांबराधाने परिधानविधौ पराः॥ ४८॥ काश्रिद्वपासगाधाने काश्रिदेहप्रसाधने । दिन्याकानयने काश्रित् काश्रिद्वोजनकर्मणि ॥ ४९ ॥ श्रुव्यासनविधी काश्रित् काश्रित्तांबृलढोकने।काश्रित्पतद्ग्रहे व्यप्नाः काश्रिच गृहकर्मणि ॥५०॥ दर्पणग्रहणे काश्चिच्चामरग्रहणे पराः। श्चत्रस्य ग्रहणे काश्चित् च्यजनग्रहणे पराः ॥ ५१ ॥ १-सम्ब । २-निपीडने ।

अंगरक्षापरा देव्यः खडुव्यग्राग्रपाणयः । ग्रहरश्वपिशाचेभ्यो रश्चंत्यः प्रतिजाग्रति ॥ ५२ ॥ अभ्यंतरगृहद्वारे काश्चित्काश्चिद्वहिर्वभुः । असिचकगदाशक्तिहेमवेत्रकराः स्थिताः ॥ ५२ ॥ ः ति नक्तं दिवं दृष्टा देवताभिरत्वष्ठितं । आत्मनः शासनं लोके परेषामतिवृक्षमं ॥ ५४ ॥ निश्चितश्चापि पण्मासाच् पतंत्या वसुधारया । नाभिना मरुदेच्या च शर्ध्यस्तीर्थकरोद्धवः ॥५५॥ अथासौ सौम्यताराभिरभितः कृतसेवना । मरुदेवी सुरस्त्रीभिश्रंद्रलेखेव हारिणी ॥ ५६ ॥ शरदभावलीशुभ्रे प्रासादेऽगरुपृषिते । नानोपधानकाधाने शयाना शयने विधी ॥ ५७ ॥ निधीनिव निज्ञाशेषे दद्धे बुमेब्रचकान् । क्रमेण षोडशस्वप्नानिमान् दुर्लभदर्शनान् ॥ ५८ ॥ प्रभूतदानधाराईकरपुष्करधारिणं । गीयमानं शुनि मृंगैदीनाधिभिरिवेश्वरं ॥ ५९ ॥ सुप्रातिष्वानिविश्विप्तप्रातिपक्षं शुभोदयं । शुभ्रं भद्राकृति धीरं हुपं वृषमिवोक्षतं ॥६०॥ मत्तेमं तिमवान्वेष्टुं मदगंधेन खिवतं । सिंहमुत्थितमद्राक्षीत्रखदंष्टासटोत्कटं ॥६१॥ चित्ररत्नघटाटोपघनघोषघनाघनैः । श्रियोऽभिषेकमम्मोजे नवामोभिरिवावनेः ॥६२॥ नानापुष्पघने दीर्घे श्रीमाले सौरमोत्कटे । संपूर्वेव च सर्वर्तुश्रीभिः सेवार्थमुद्धते ॥६३॥ अधोमुखमयुखोद्यदंडमातपवारणं । ताराभरणयोत्क्षिप्तं स्थामयेवेंदूमंडलं ॥६४॥

संच्यारागांगरागाळां पूर्वाभागनयारुणं । सिंद्रगरुणितं कुंमं मंगलार्थिमधोद्धतं ॥६५॥ सीनो कृतजलकीडौ हतात्मोदरशोभयोः । नेत्रयोश्रलयोदीतुमुपालंशमिवागतौ ॥६६॥ हारिणौ वारिणा पूर्णौ विशाली कलकी घनी। सावणौ स्वोपमा दृष्टुं स्तन भराविबोद्धती ॥६७॥ सीइंडपुंडरीकीघराजइंसमनोहरं । रथपादातिनादाढचं मरः सैन्यमित्रोजितं ॥६८॥ प्रमीनामिथनोन्मेषमकराद्युरुराशिभिः । प्रपूर्णितामिवाकाशं वर्द्धमान महार्णवं ॥६९॥ सावष्टं ममुजस्तभैः प्रौढरिष्टिभिरुत्मुखैः । सिंहेर्हेमासनं व्यूढं मनुराजेर्जगृद् यथा ॥७०॥ स्वर्गसौंदर्यसदर्भिमव दशेवितुं नृणां । विमानं कलगीताभिदेवकन्यामिराहृतं ॥७१॥ नागलोकं विजित्येव नागेंद्रभवनं श्रिया । नागकन्यामिकद्वतं श्रेषलोकजिगीषया ॥७२॥ अभ्रतिहं निरभ्रेऽपि विद्यदिद्रधनुःश्रियं । खे सूत्रंतं महारत्नराशिं प्रांशुभिरंशुभिः ॥७३॥ सुप्रसम्ब अमञ्ज्वालं निधूर्मेधनपावक । प्रचलत्युध्पितादञात किंशुकोत्करविश्वम ॥७४॥ खंदुस्वमानिमान् रष्टुा देधेऽनंतरमात्मनि । जिनं सा वृषद्धपण प्रश्निष्टं हुख्वरमेना ॥७५॥ सुख्यमदर्शनानंदं स्वामिनी यश्चयं मया । प्रापितेति कृतार्थेव काऽपि विद्रासकी निरेत् ॥७६॥ १ चकवाक।

हरिवंशपुराणं ।

विशुद्धस्व विशुद्धार्थे विवर्धस्व विवर्धने । विजयस्य जयश्रीशे देवि पूर्णमनोरथे ॥७०॥ इत्यादयो विवोधाय दिक्कमारीभिरीरिताः । याताः स्वयं विवद्धायाः केवल मंगलं गिरः ॥७८॥ दोषाकरः कलंक्येष निःकलंकगुणाकरं । दृष्ट्वेव मुखचंद्र ते हिया भवति निष्प्रभः ॥७९॥ तवैव गृहमुद्योत्यं दशनप्रमयाऽधुना । इतीव स्फुरितच्याजात् प्रदीपाः त्वं इसंत्यमी ॥८०॥ अत्यंतमुखरागाढ्या क्षणरंजित्वितिया । प्रस्खलत्खलमैत्रीव वंष्या संघ्या विरूपते ॥८ ।॥ स्वभावमन्सरारंभा व्यापिकोदयमेष्यतः । प्रभा खेरवध्यार्था साधोमैत्रीव वर्द्धते ॥८२॥ भास्त्रराचरभूैषा भाति भास्त्रद्विशेषका । पुरंधीरित पूर्वाऽशा मंगलाय तत्रोहता ॥८३॥ दीर्घा नीत्वा निशामेषा दीर्घिकास्विनदर्शने । तुष्टा स्वान घटत्येव चक्रवाकी कलाखान ॥८४॥

त्वत्पादन्यासलीलायामीक्षणार्थमिवाकुलं । त्वाग्रत्थापयते कुजतकलहंसकुलं कलं ॥ ८५ ॥ घूमिता मुद्रवातेन घृताभिनयमूर्चयः । भवत्या दर्शयंतीव नृशारंभममी हुमाः ॥ ८६ ॥ दिङ्गुसानि प्रसन्तानि चेष्टितानीय तेऽधुना । सुप्रभातिमदं देवि ग्रंच श्रयामानिदिते ॥८७॥ इति वंदिजनैर्वेद्या साऽम्ंचत् ग्राचिविग्रहा । शय्यां प्रष्पतरंगाद्यां हंसीव सिकतास्थली ॥८८॥ घौतेवासं गृहीत्वाऽसौ घौतच्छायाविनिर्गता । शुग्रुमे शारदांभोदात् तन्त्रीव शश्चिनः कला ॥८९॥ श्रीविद्यद्दिक्कमारीभिः प्रत्यप्रकृतभूषणा। सांऽतर्गभाऽतिकं याता धनश्रीनाभिभूभृतः ॥९०॥ भद्रासनस्थितायाऽसम क्रमेण स्वासनस्थिता । श्रीरिवावेदयत स्वप्नान सत्करांमोजकृष्मला ॥९१॥ स्वप्तार्थं सोऽवधार्येतां जगाद दायते ध्रवं । सकांतोऽध त्रिलोकानां नाथस्तीर्थकरस्त्विय ॥९२॥ न दराल्पफलप्राप्तावीदशं स्वप्नदर्शन । अतो उद्येव प्रतीतो मे भवत्यां गर्भसंभवः ॥ ९३ ॥ षण्मामवसुबृष्ट्या च देवतापरिचर्यया। सचिता जिनसंभृतियी साद्य फलिताऽज्वयोः ॥ ९४ ॥ सर्वथा सर्वेकरयाणभाजनात्मजजन्मना । त्रिये ! त्वमचिरेणैव जगदानंदयिष्यसि ॥ ९५ ॥ इति सुस्वप्नफलं श्रुत्वा सद्यः संभूतमात्मनि । सुमुद्रेश्तितरां देवी दीप्ति कांति च विश्रती ॥ ९६ ॥ तृतीयकालशेषेऽसावशीतिश्रद्वरुत्तरा । पूर्वलक्षास्त्रिवर्षाष्ट्रमासपक्षयुतास्तदा ॥ ९७ ॥ स्वर्गावतरणं जैनमाषादवहुलस्य त्। द्वितीयामुत्तराषादनक्षत्रेश्त्र जगस्तं ॥ ९८ ॥ वर्षमाने ऋमाद् गर्भे वर्धते वपुषो वपुः । तस्यास्त्रिविष्ठशोभाया संगमीत्येव नोदरं ॥ ९९ ॥ गौरवातिक्यपाघानी दघाना त्रिजगदुगुरुं । लाघवातिक्षयं देहे दश्चे चित्रमिदं परं ॥ १०० ॥ संतापहेतुरंतस्थो मातुर्माभृत् सुनिश्वलः । ज्ञानवान् स जिनो मातुर्यथाऽप्सु प्रविवतः ॥१०१॥ १ घौतवासग्रहीता इति घ पस्तके ।

हाननेत्रैः त्रिभिः परयन् विश्वं मासानसौ सुखं। नव गर्भगृहेऽतिष्ठहिक्कुमारीविश्वोधिते ॥ १०२ ॥ पूर्णेषु तेषु मासेषु निपतद्वसुत्रृष्टिषु । जिनं सा सुषुवे देवी सोनाराषाढसंनिधी ॥ १०३ ॥ श्राच्या इव विश्वदाया विश्वदस्फटिकायमात् । घनोदराद्विनिकातो जिनःसर्थ इवावमी ॥१०४॥ जातकर्मणि कर्मव्ये व्यापता लघुदेवताः । अंतरंगा हि कर्चव्ये व्याप्रियंते जगत्वरं ॥ १०५ ॥ विजया वैजयंती च जयंती चापराजिता । नंदा नंदोचरा नंदी नंदीवर्द्धनया सह ॥ १०६ ॥ आलोलकंडलालोकविलमदुगंडमंडलाः । एतास्ता दिक्कमार्योऽशी तस्युर्वगारपाणयः ॥ १०७॥ सुस्थिता प्रणिधान्या सु-प्रदुदा च यशोधरा। लक्ष्मीमती तथैवान्या कीर्तिमत्युपवर्णिवाः॥१०८॥ बसंघरा तथा चित्रा चित्राभरणभास्वराः । दिक्कमार्य इमाश्राष्ट्री तस्थुर्दर्पवापाणयः ॥ १०९ ॥ इला सुरा पृथिव्याख्या प्रवावत्यपि कांचना। सीता नविमकाऽन्या च दिक्कन्या महकामिन्ना ॥ अष्टौ तुष्टाः प्रकृष्टांगप्रभाभाषितदिङ्गस्याः । धवलान्यातपत्राणि धारगंति स्म विस्मिताः ॥१११॥ ही: श्रीः घतिः परा सा च वारुणी पुंडरीकिणी । अलं सांबुजास्यश्रीमिश्रकेषीति विश्वताः ॥११२॥ केणत्कनकदंडानि केणत्कनककुंडलाः । चागराणि गृहीत्वाष्टी दिक्कुमार्थः स्थिता इमाः ॥११३॥ १ इनत्। २-कनत्।

चित्रा कनकचित्रा च स्त्रामणिरिमा बभुः। त्रिशिराश्र कृतोद्योता विद्युरकन्या तुडिस्प्रभाः ॥११४॥ विजया वैजयंती च जयंती चापराजिता । इमा विद्युत्कुमारीणां चतस्रः प्रमुखाः स्थिताः ॥११५॥ रुचका दिक्कुमारीणां प्रधाना रुचकोज्वला । रुचकामाश्रतस्त्वा रुचकप्रभया सह ॥ ११६ ॥ जातकर्म जिनस्यैताश्रकरष्टौ यथाविधि । जातकर्मणि निष्णाताः सर्वत्र जिनजन्मनि ॥ ११७ ॥ आचेळ्यलमीलीनां काले तस्मिन् सुरेशिनां । त्रैलोक्ये प्रयासनान्याश्च जिनोद्धतिप्रमावतः॥ त्रणेग्ररहर्मिद्रास्तं त्रयुक्तावधयो जिनं । तत्रस्थाः सिंहपीठेभ्यो गत्वा सप्तपदाने परं ॥ ११९ ॥ लोके भावनदेवानां शंखध्वनिरभूत्स्वयं। व्यंतराणां रवी भेषी ज्योतिषां सिंहनिस्वनाः ॥१२०॥ षंटारत्नमहाषोषा करपलोकमतीतनत् । किं कर्तव्यत्वसंग्रुख्यं त्रैलोक्यमभवत्क्षणं ॥ १२१ ॥ आसनस्य प्रकंपेन दध्यी विस्मितधीस्तदा । सौधर्मेंद्रश्चलन्मौलिर्भृत्वा मुर्धानग्रुवातं ॥ १२२ ॥ अतिबालेन मुम्बेन स्वतंत्रेणाश्चकारिणा । निर्भयेन विश्वकेन केनेद्रमप्यनुष्टितं ॥ १२३ ॥ देवदानवचक्रस्य स्वपराक्रमशालिनः । कथांचित्प्रातिकुलस्य यः समर्थः कदर्थने ॥ १२४ ॥ इंद्रः पुरंदरः शकः कथं न गणिवोऽधूना । सोऽहं कंपयवाऽनेन सिहासनमकंपनं ॥ १२५ ॥ संमावयामि नेद्दक्षप्रभावं भुवनत्रथे । प्रभुं तीर्थकरादन्यमिति मत्वा स्रतोऽविधं ॥ १२६ ॥

अतो विस्फरितेनायमवधिज्ञानचक्षणा । तं तीर्थकरमुत्पन्नमाद्यमैक्षिष्ट भारते ॥ १२७ ॥

आसनादवतीर्याग्र क्रांत्वा सप्तपदानि स । जयतां जिन इन्युक्तवा प्रणनाम कृतांजलिः ॥१२८॥ पुनश्रासनमारुह्य समाज्ञापयतिस्म सः । ध्यानानंतरमानस्य स्थितं सेनापति पुरः ॥ १२९ ॥ अस्यामाद्योऽवमर्पिण्यां जातस्तीर्थकरोऽधुना। गंतच्यं भारतं देवैशेष्यतां ते त्वयान्वितंत ॥१३०॥ स्वाम्यादेशे कते तेन चेळः सौधर्मवासिनः । देवैश्वाच्यतपर्यताः स्वयंब्रद्धाः सरेश्वराः ॥ १३१ ॥ यथास्वं स्वं निमित्तेभ्यः प्रतिबुद्धाः प्रहर्षिणः। निश्चेलुर्निजलोकेभ्यो ज्योतिव्यंतरमावनाः ॥१३२॥ गजाश्वरथसंघट्टपदातिवृषमैस्तदा । गंधर्वनर्तकीमिश्रैः सप्तानीकैश्वितं नभः ॥ १३३ ॥ महिषाद्येश्व नावाद्यः खडुार्द्यर्गरुडादिभिः । शिविकाश्वोष्ट्यकरद्विपहंसादिभिस्तथा ॥ १३४ ॥ दशानामसुरादीनां कुमाराणां यथाकमं । सप्तानीकैर्नभो न्याप्तं बभासे नितरां तदा ॥ १३५ ॥ विमानानि समारूढा गोवृषान् गवयान् स्थान् । अश्वान् शरभशार्द्वलान् मकरान् करमान् सुराः ॥ वराहमहिषान सिंहान पुपतान द्वीपिनो द्विपान । चमरान हरिणांश्वारुरु इनके चिद्र गरुत्मतः ॥१३७॥ शकान परभुतान कौँचान कुरुरान शिखिकुक्कटान । परे पारावतान इंसान सकारंडवसारसान ॥ चक्रवाकवलाकौषान बकादीन समाधिष्ठिताः । चत्रदेविनिकायास्ते सह जग्रारितस्ततः ॥ १३९ ॥

श्वेतच्छत्रैभ्वेजैधित्रैश्वासरैः फेनणंदुरैः । कुर्वाणाः सर्वेमाकाश्चं समाकीर्णं निरंतरं ॥ १४० ॥ भेरीदुद्भिग्नंखादिरवापूरितविष्ठपं । नृत्यगीतेर्युतं रेजे देवागमनसद्भतं ॥ १४१ ॥ सौधर्मेद्रस्तदारूढो गजानीकाधिपं गर्ज । ऐरावतं विक्कवाणमाकाग्राकारवद्वपुः ॥ १४२ ॥

सीअम्हरतदारूढो गजानीकाधियं गर्ज । ऐरावतं विक्ववाणमाकाश्वाकारवद्वपुः ॥ १४२ ॥ श्रोहेष्ट्रांतरविरकारिकरारकारतपुष्करं । प्रोह्यांकुरमध्यायद्भीगीद्रसिय भूषरं ॥ १४३ ॥ कर्णचामरशंखांकं कक्षानश्वत्रमालिनं । बलाकाहंसविद्यद्विरिव तांतं महत्ययं ॥ १४४ ॥ बाक्रद्वारणेंदाणार्मिटाणां निवर्देयतः । जन्मक्षेत्रं जिनस्वासी पवित्रं प्राप्तवान सौः ॥ १४५ ॥

कर्णचामरश्रंखांकं कक्षानश्रवमालिनं । बलाकाइंसविद्यद्विरिव तांतं महत्त्वयं ॥ १४४ ॥ आह्रहवारणेंद्राणार्मिद्राणां निवहँदुवाः । जन्मक्षेत्रं जिनस्यासी पवित्रं प्राप्तवान् सुरैः ॥ १४५ ॥ नमसोऽवतरंती वे सा सुराऽसुरसंतिवः । कुवेरक्रनमद्राश्चीन् पुरं स्वर्गमिव क्षितौ ॥ १४६ ॥ वप्रप्राकारपरिखा पत्विपमतोहरं । सोघानकानगरामसरोवायीवराजितं ॥ १४७ ॥ इंद्रनीलमहानिकान्वजैद्द्यीनिक्यः । साधानकानगरामसरोवायीवराजितं ॥ १४८ ॥ इंद्रनीलमहानिकान्वजैद्द्यीनिक्यः । प्राप्तार्थः । स्वराप्तार्थित्रमोद्याया यत्र रोजिते ॥ १४८ ॥

वप्रप्राकारपरिखा परिवेषमनोहरं । सोद्यानकाननारामसरोवापीविराजितं ॥ १४७ ॥
ईद्गनीलमहानीलवजनैद्वर्षभित्तवः । प्रामादाः पद्यरागादिप्रभाळ्या यत्र रेजिरं ॥ १४८ ॥
सुराणामसुराणां च तत्पुरश्रीविलोकिनां । मनोऽभृहरितोत्कांठं स्वभेषातालजाश्रेयः ॥ १४९ ॥
यतः साकमितं यत्प्राक् सुरासुरजगन्त्रयं । पुरं तत्कीतिमत्तस्मात्साकेतमिति कीर्वितं ॥ १५० ॥
ततः समं पुरं देविक्षःपरीत्य पुरंदरः । प्रविष्य जिनमानेतुमादिदेश शर्ची श्चर्षं ॥ १५१ ॥
लम्बादेशा जनन्याः सा प्रविष्य प्रसवालयं। सुखनिद्रां विषायान्यं श्चिश्चं च सुरमायया॥१५२॥

प्रणस्य जिनमादाय चकार करयोर्हरः । तद्गातिशयं पश्यन् सहस्राक्षां न तृप्तिमैत् ॥ १५३ ॥ आरोप्य जिनमात्मांकमैरावतगजे स्थितः । सोऽत्यभादुदितादित्यः श्विखरात्मेव नैषदः ॥१५४॥ छत्रच्छाबापटच्छनं चामरोत्करवीजितं । जिनं निनाय देवौषैः सुमेरुशिखरं हरिः ॥ १५५ ॥ सप्रदक्षिणमागृत्य पांड्रकाल्यशिलातले । सिंहासने जिनं शक्रश्रके चक्रेण नाकिनां ॥ १५६ ॥ क्षभितांभोषिगंभीरा भरीपटहमर्दलाः । ताडिताः समृदंगाद्याः सुरैः शंखाश्र पुरिताः ॥१५७॥ जगः किन्नरगंधर्या स्त्रीमिस्तुंबुरुनारदाः । सविश्वावसवो विश्वे चित्रं श्रोत्रमनोहरं ॥ १५८ ॥ ततं च विततं चैव वनं सुधिरमध्यलं । मनोहारि तदा दैवैनीद्यते स्म चतुर्विध ॥ १५९ ॥ हावभावाभिगमं च नृत्यमप्सरसामभूत । अंगहारकृतासंगं गुंगारादिरसाद्धतं ॥ ६० ॥ इत्थं तत्र महानंदे देवसंधैः प्रवितिते । पुरिते प्रतिशब्दैश्च मंदरे रुंद्रफंदरे ॥ १६१ ॥ धताऽऽकल्पं अभिषेकार्थं सौधर्मेंद्रे ससंभ्रमे । साष्ट्रमंगलहस्तास प्रशस्तामरभीरुप ॥ १६२ ॥ सँघटैः सुरसंघातैर्महावेगर्महाघनैः । सर्वदिक्षु गतैः क्षित्रं श्वाभितः श्वीरसागरः ॥ १६३ ॥ श्वीरापूर्णाः सुरैः श्विप्ता राजताः करतःकरं । सीवर्णाश्र वसुः कुंभाश्रंद्राकी इव मेरुगाः ॥१६४॥ कुँभैनिरंतराराविवेद्वदेवसदस्रकैः । श्वीरांभोभिजिनेंद्रस्य चक्रे जन्माभिषेचनं ॥१६५ ॥

षेद्धाःकुंभमहांभोदा दुग्धांभोंतरवार्षणः । शिक्षोर्जिनगिरेरासश्च तदाऽऽयासहेतवः ॥ १६६ ॥ जिनोच्छासमुद्राक्षिप्तश्ची वारिष्ठवेरिताः । प्रवंते स्म क्षणं देवाः श्वीरौषे मिक्षकीषवत ॥१६७॥ दृष्टः सुरगणेर्थः प्राग् मंदरो रत्नपिजरः । स एव श्वीरपूरीवैर्धवलीकृतविष्रहः ॥ १६८ ॥ तदाऽत्यंतपरोक्षोऽपि प्रत्यक्षः क्षीरवारिधिः । कृतः खेचरसंघातैर्जिनजन्मामिषेचने ॥ १६९ ॥ स्नानासनमभूनमेहः स्नानवारिपयों धेः।स्नानसंपादका देवाः स्नानमीद्यः जिनस्य ततु॥१७०॥ इंद्रसामानिकानेकलोकपालादयोऽमराः। क्रमेण चक्ररंभोभिरभिषेकं पर्योबुधेः ॥ १७१ ॥ अत्येतसुकुमारस्य जिनस्य सुरयोषितः । शच्याद्याः पछवस्पर्शसुकुमारकरास्ततः ॥ १७२ ॥ दिन्यामोदसमाकृष्टपटपदौघानुलेपनैः । उद्वर्तयंत्यस्ताः प्रापुः शिश्चस्पर्शसम्बं नवं ॥ १७३ ॥ ततो गंघोदकैः कुंभरभ्यविचन जगत्त्रम् । पयोधरभरानम्रास्ता वर्षा इव सूमृतं ॥ १७४ ॥ समं च चतुरसं च संस्थानं दघतः परं । सुवजर्षभनाराचसंघातसुघनात्मनः ॥ १७५॥ कर्णावश्चतकायस्य व थांचेद् व ज्ञपाणिना । विद्धौ व ज्ञधनी तस्य वज्रश्चचीग्रखेन ती ॥ १७६॥ कृताभ्यां कर्णयारीक्षः कुंडलाभ्याममात्ततः । जब्द्धीपः सुमानुभ्यां सेवकाभ्यामिवान्बितः ॥१७७॥ बुलायां स्निम्धनीलायां पद्मरागमणिः कृतः । परमागमसी लेभे हरिनीलतनी यथा ॥ १७८ ॥

ललाटपट्टविन्यस्ता सितचंदनचर्चिका । रराजार्द्धेदरेखेव संध्वा पीताभवारीनी ॥१७९॥ सुरत्नहेमकेयुरभूवितौ च भ्रुजा मृद् । रेजतुः सफणारत्नावित्र बालभुजंगमौ ॥ १८० ॥ त्रकोष्टौ ज्येष्ट्रमाणिक्यकटकप्रकटप्रभौ । अभातां रत्नकालस्य तटाविव सुराश्रितौ ॥ १८१ ॥ स्थुलमुक्ताफलेनास्य रेजे हारेण हारिणा । वश्वःस्थलं महीधस्य निर्झरेणेव सत्तटं ॥ १८२ ॥ वभौ प्रालंबसवेण भारवद्रत्नमथेन सः । कल्पद्रम इवाश्चिष्टः कांतकल्पलतात्मना ॥ १८३ ॥ विचित्रस्योपरिस्थेन कटिसुत्रेण वाससः । बभौ कटीतटीवाद्रेरश्रस्य तिहदर्चिषः ॥ १८४ ॥ चरणौ मणिमंकीर्णस्वाणभूवणौ । परस्परसमालापं कुर्वाणाविव रेजतः ॥ १८५ ॥ म्राद्रिकाभरणेनाभाद रत्नहेमात्मना गलन् । स्वांगुलीबहुलावण्यरक्षामुद्रीकृतेन वा ॥ १८६ ॥ दिग्धश्रंदनपंकेन कुंकुमस्यासकाचितः । संध्यापीताभ्रलेशाक्तरफटिकादिरिवाबमौ १८७ ॥ उत्तरीयांवरं स्वच्छं हंसमालोज्ज्वलं सृतः । शुश्चभेऽसी श्वभाकारः शरद्धन इवानषः ॥१८८॥ संतानपारिजातादिदेवलोकतरू द्ववै: । जलस्यलोद्भवैनीनासुरभित्रसवै: श्रुभै: ॥ १८९ ॥ भद्रशालवनोज्ञते रुंद्रनंदनसंभवैः । पुष्पैः सौमनसोङ्गतैः सपांद्रकवनोज्जवैः ॥ १९० ॥ १ ' सन्ध्याभद्रभलेशाक्त ' इत्यपि पाठः ।

ग्रंथितेन सुरस्रीभिर्माल्यकौशलचंचुभिः । मंहितो ग्रंडमालाग्रमंडनेनाद्रिमंडनः ॥ १९१ ॥ भद्रशालो जगत्युचैर्जगतामभिनंदनः । सोऽभात्सौमनसोऽखंडयशसा पांडकः स्वयं ॥ १९२ ॥ विश्वेषको भुवामिको विशेषकविभूषितः । विशेषतो बभा देवविशेषकविभूषितः ॥ १९३ ॥ श्चिशोर्निरंजनस्यास्ये स्वंजनांजितलोचने । परं जितार्कचंद्रााभिदीप्तिकाती बण्वतुः ॥ १९४ ॥ श्रीश्रचीकी चिलक्ष्मीभिः स्वहस्तैः कृतमंडनः। स तथाऽऽखडलादीनां देवानामहरन्मनः॥१९५॥ ततस्तमुषभं नाम्ना प्रधानपुरुषं सुराः । युगाद्यमभिषायेत्थं शकाद्याः स्तोतुसुद्यताः ॥ १९६ ॥ मतिश्रुतावधिश्रेष्ठचक्षुषा वृषभ! त्वया। जातेन भारते क्षेत्रे द्योतितं भवनत्रयं ॥ १९७॥ नुभवाभिम्रखेनैव भवताऽद्भुतकर्मणा । आवर्जितं जगद् येन किं जातस्यतदद्भतं ॥ १९८ ॥ पादाधःस्थापितोत्तंगमानग्रंगमहागुरुः । महागुरुस्त्वमीशानां श्रीशवेश्च्यश्चित्रहिः॥ १९९॥ अस्पश्चेतो भूवं सर्वा पादाम्रः सुरपर्वताः। पादा सुकुटकुटोचैः शिरोभिस्ते वहंत्यमी ॥ २००॥ मंत्रशक्तिरियं किंतु प्रभुशक्तिस्तथा अवा । प्रोत्साहशक्तिराहोश्वित किमप्यन्यन्महाद्वतं ॥ २०१ ॥ पौरुषाधिकमानीतं त्वया नाथ जगत्त्रयं । कथमेकपदे विश्वं विधिनेव विधीयतां ।। २०२ ॥ क चेदं सौकुमार्यं ते क च कार्कश्यमीदशं । नाथान्योन्यविरुद्धार्थसंभवस्त्विय दृश्यते ॥ २०३ ॥

अष्टोत्तरसहस्रोबैर्लक्षणं व्यंजनांचितं । रूपं तवैतदाभाति भूसरासुरदुर्लमं ॥ २०४ ॥ रूपातिश्वयतो लोके प्रथमश्वरमस्य ते । विधत्ते प्रणतं विश्वं विग्रहो विग्रहादु विना ॥ २०५ ॥ हिरण्यवृष्टिरिष्टाभूद गर्भस्थेऽपि यतस्त्विय । हिरण्यगर्भ इत्युचैर्गीवाणैर्गीयसे ततः ॥ २०६ ॥ सह क्षानत्रयेणात्र तृतीयभवभाविना । स्वयंभृतो यतोऽतस्त्वं स्वयंभृतिति भाष्यसे ॥ २०७ ॥ व्यवस्थानां विधाता त्वं भविता विधिनात्मनां। भारतं यत्ततोऽन्वर्थ विधातेत्याभिधीयसं।।२०८॥ अपूर्वः सर्वतो रक्षां कुर्वन् जातः पतिः प्रभो। प्रजानां त्वं यतस्तरमात् प्रजापतिरित्तीर्यसे ॥२०९॥ आकंतीश्चरमं प्रीत्या बाहुच्येन त्वयि प्रभो । प्रजाः प्रभो यतस्तरमादिक्ष्वाकृरिति कीर्न्यसे ॥२१०॥ पूर्वः सर्वपुराणानां त्वं महामहिमा महान् । इह दीन्यसि यत्तेन पुरुदेव इतीष्यसे ॥ २११ ॥ भरतासनमध्यास्य त्रैलाक्येश्वर्यमर्थयन् । युज्यते तत्तवात्यल्यमनंतैश्वर्ययोगिनः ॥ २१२॥ त्वं विधाता स्वयंबुद्धस्तपसां दुष्करात्मनां । संचेता चेतसामुचैर्यश्वसां वाऽतिशायितां ॥२१३॥ श्रेयसो दानधर्मस्य श्रेयोऽर्थः प्राणिनां ग्रानिः। ग्रावि दर्शयिता वीरः विश्वद्धां पात्रतां स्वयं।।२१४॥ त्वमनंगश्चजंगस्य मंत्रो द्वेषद्विपांक्रशः । मोहाञ्चपटलश्चांतिश्रंशहेतुः प्रमंजनः ॥ २१५ ॥ प्रश्नस्तस्तिमितच्यानस्रप्तमिनमहाहृदः । वंधानंतरसंधानघातींधनहृताश्चनः ॥ २१६ ॥

स्रोहानपेक्षकैवल्यप्रदीपोद्योतिताखिलः । देशको मोक्षमार्गस्य निसर्गाद मविता ग्रवि ॥ २१७॥ कालमष्टादशां भोधिकोटीकोटीश्माणकं । धर्मनामनि निर्मृतं नष्टे स्रष्टेह भारते ॥ २१८ ॥ स्वर्गापवर्गमार्गस्य मार्गणे भव्यदेहिनां । दिग्मोहांधाधयां धीमान् जातस्त्वमुपदेशकः ॥ २१९ ॥ जायंतेऽभ्यदयश्री हाः श्रेया निः श्रेयसः श्रियः। सांप्रतं भ्रुवि भन्यौषा नाथ त्वद्पदेशतः ॥२२०॥ प्रमाणनयमार्गाभ्यामविरुद्धेन जंतवः । त्वदुपज्ञेन मार्गेण प्राप्तुवंत पदं प्रियं ॥ २२१ ॥ व्रणतच्यः प्रयत्नेन स्तोतच्यस्त्वं हितार्थिनां । स्मर्तव्यः सततं नाथ जगताम्रपकारकः ॥ २२२ ॥ प्रणतेस्ते कृती कायो गुणिनी वारगुणस्ततेः। प्राणिनां प्रणिधानेन गुणानां गुणवन्मनः ॥ २२३ ॥ नमस्ते पत्यमळाय नमस्ते भवभेदिने । नमस्ते जरसीताय नमस्ते ध्वस्तकर्मणे ॥ १२४ ॥ नमस्तेऽनंबोधाय नमस्तेऽनंतदर्शिने । नमस्तेऽनंतवीर्याय नमस्तेऽनंतकर्मणे ॥ २२५ ॥ नमस्ते लोकनाथाय नमस्ते लोकबंधवे । नमस्ते लोकवीराय नमस्ते लोकबंधसे ॥ २२६ ॥ नमस्ते जिनचंद्राय नमस्ते जिनभानवे । नमस्ते जिनसर्वाय नमस्ते जिनताथिमे ॥ २२७ ॥ इति स्तातिशतैः स्तत्वा नत्वा शतमखादयः। भक्तिस्त्वय्यन्त शस्त्रेति शतशस्तं ययाचिरे॥२.८॥

१-आश्रयाः ।

ततः सरभरोद्यानसुरसंघातसेनया । बृतः स्रताध्वरो मेरोरुचचाल जिनान्वितः ॥ २२९ ॥ सुवर्णकर्णिकारोहराश्चिर्यत्ररावद्यदं । तमरावतमारोप्य रौप्याद्विमिव जंगमं ॥ २३० ॥ तामयोध्यां परायोध्यां ध्वजमालाविश्ववितो । वादित्रध्वनिर्धारां स्वामध्यास्य ध्वजिनीमिव॥२३१॥ पौलोम्या मातुरुरमेगे स्थापयित्वा जिनं ततः । जनकौ प्रशिपत्यास्य कृतनेपध्यविद्यह ॥२३२॥ तृत्यरसुरांगनोद्धासि भाम्बद्धज्वनावृतः । ननर्षे तोडवारंभवलवृत्विश्वसरो हरिः ॥ २३३ ॥

प्राप्तोऽभिषेकमभरेंद्रगणिर्गरीर्दे प्राप्तः सुत्रिक्षुपुर्वनेश्वर इत्युदारी ॥ प्राप्ता महाप्रमदभारवज्ञौ तदानीं नाभिश्र नाभिष्वनिता च सुखं स्ववेद्यं ॥ २३६ ॥ स्वर्गावतारजननाभिषवद्विभेदकत्याणवर्णनिर्मदं वृषभेश्वरस्य । भक्त्या सदा पठित योऽत्र श्रणोति यश्च । कल्याणमेति स जनो जिनसास्करस्य ॥ २३७ ॥

चिरं प्रेक्षकवारमे नटित्वार<sup>ुन</sup>दनाटकं । पित्रोः कृत्वाचितं देवैः <mark>सहँद्वः खास्पदं ययौ ॥२३७॥</mark> कोट्चिसिसोऽर्द्धकोटी च वसुवृष्टिदेने दिने । मासान् पंचदकोत्यवेः प्राग् जिनस्यापतद्पृहे ॥२३५॥

या सदा पठात या उत्र श्रृणाति यश्र । कल्याणमाति स जना जिनभास्करस्य ॥ २३७ ॥

इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतौ ऋषभनाधजन्माभिषकवर्णनो नाम अक्षमः सर्गः ।

## नवमः सर्गः ।

अर्थेद्रेण करांगुष्ठे निषिक्तममृत पिवन् । पित्रोर्नेत्रामृताहारं वितरन् वर्द्धते जिनः ॥ १ ॥ बुद्धः शीतमयुखस्य बालचंद्रस्य दर्शनात् । प्रत्यदं वर्द्धमानस्य जगत्प्रमदसागरः ॥ २ ॥ बालकीडामृतरसः पीयमानोऽप्यनारतं । सुलभोऽपि विभोनीभुङ्गोकलोचनतृप्तवे ॥ ३ ॥ क्रमारकीडितं चके स शक्तप्रहितंहितः । प्रतिविविरिवात्मिधिहृद्यं देवकुमारकैः ॥ ४ ॥ मुद्रश्वय्यासनं वस्त्रं भूषणं चानुलेपनं । भोजनं वाहनं यानं तस्यासीत देवानिर्मितं ॥ ५ ॥ र भेचपा श्रकाञ्चया चायुद् धनदो धनदो ध्वेतः । वयःकाठात्तुरूपेण वस्तुनाध्युचरन् जिनं ॥ ६ ॥ सहायैः सहजैः स्वच्छैः दिव्यरिव कठागुणैः । मंपूर्णो योवनेनापि जिनश्रंद्र श्वावमौ ॥ ७ ॥ तुंगांसौ सांगदी वृत्ती सुप्रकोष्ठी महाभुजा । परिष्यंगाय पर्याप्ती त्रैलोक्चविपुलश्चियः ॥ ८ ॥ श्रीवत्सलक्षणेनोस्वक्षःस्थलमभाद् विभोः । गौरोपग्रहराज्यश्रीकृचाग्रोस्पांडितेन वा ॥ ९ ॥ सुश्चिष्टपदजंघीचगृदजान् ह्दंडयोः । वश्वःप्राप्तादसंस्तेमस्तंभयोः श्रीरभृत् परा ॥ १० ॥ केशकुंतलभारोऽभावीलो हेमाचलस्य सः। छत्राकारे शिरस्युचैरिंद्रनीलचयो यथा ॥ ११ ॥ १-गाढोपगढ इत्यपि पाठः ।

श्रीर्रुडाटस्य नामायाः सुकर्णोत्पलनालयोः । सज्जचापभुवोर्बाप वाचागोचरमस्यगात् ॥१२॥ चंद्रश्रंद्रिकया रात्री दिवादी प्त्या दिवाकरः । सुदे त्रिश्चवने न स्यात् तस्य ताभ्यां तयोर्ध्सं ।।१३।। पुंडरीकस्य पात्रेण नेत्रे श्रोते सुते समे । पिडालक्तकरक्तं वा हस्तपादत्तलाश्वरं ॥ १४ ॥ श्रद्धमौक्तिकसंघातघटितेव घनश्रतिः । कुंदश्रतिमधाज्जैनी दंतपंक्तिरदंतुरा ॥ १५ ॥ सनवर्धजनशते सहाप्रश्वतस्थ्रणे । पचचापश्वतोच्छाये तथा हेमाद्विसंनिभे ॥ १६ ॥ क्षपञ्चोभासमस्तेष जिनस्य गदितुं सह । लेशेनापि न सा शक्या शक्रकोटि गतैरिष ॥ १७ ॥ म जगत्त्रयरूपिण्या नंदया च सुनदया । प्रौदर्योवनया प्रौदृश्चिकीड विधिनोहया ॥ १८ ॥ म गौरीव्यामयोर्मध्ये स्तवकस्तनयोस्तयोः । जगत्कल्पद्भमोऽभासीस्नृतयोरंगलप्रयोः ॥ १९ ॥ न सा कांतिने सा दीक्षिने सा संपद् न सा कला। अस्यानयोश्र या नाऽभूत तत्र सांख्यं कियुख्यतां २० 🐲 भरतानंदनं नंदा नंदनं चक्रवर्तिनं । भरताख्यं सुतां ब्राह्मीमपि युग्ममसूत सा ॥ २१ ॥ सुनंदा बाहुबलिनं महाबाहुबलं सुतं । तथैव सुष्ठुवेलाके सुंदरामिप सुंदरी ॥ २२ ॥

अष्टानवितरस्येति नंदायां संदराः सुताः । जाता बुषभसेनाद्या वेद्याश्वरमविब्रहाः ॥ २३ ॥

अश्वरालेख्यगंधर्वगणितादिकलार्षवं । सुमेधावी कुमाराभ्यामवगाह्यतिसम् सः ॥ २४ ॥ ुअथान्यदा प्रजाःप्राप्ता नाभेयं नाभिनोदिताः । स्तुतिपूर्वं प्रणस्योचुरेकीभूय महार्चयः ॥२५॥ प्रभो करुपन्दुमाः पूर्वे प्रजानां वृत्तिहेतवः । तेषां पश्कियेऽभूवन् स्वयंच्युतरसोक्षवः । २६ ॥ दिच्योक्षरसतुप्तानां रक्षितानां त्वाजसा । प्रजानां नाथ ! दरेण विस्मृता कल्पमादपाः ॥२७॥ इदानीं छित्र्यीमसाध न क्षरंतीक्षवो रसं । यांति कालानुमावेन पृद्वोऽपि कठोरतां ॥२८॥ फलमारवञ्चा नम्रा दृश्यंते तणजात्यः । न विद्यो वयमेताभिः कथमस्विधिर्भवेत ॥ ३९ ॥ सुरभीकां घटोत्रीनां महिषीकां च संततं । स्तनेभ्योऽक्षरत् मध्यमभध्यं वा तद्ववतां ॥३०॥ कंठाश्लेषोदिताः पूर्वं सिंहच्याघवुकादयः । अस्मानुद्रेजयंतीशः क्रपुत्र इव सांप्रतं ॥ ३१ ॥ अतः क्ष्मामहाप्रस्ता जीवनोपायदर्शनात् । स्वामिन्नतुगृहाणैना रक्षणाच मयात् प्रजाः ॥३२॥ ततो नीस्य सुधाक्षीणाः प्रजाः सर्वो प्रजापतिः । कृत्वार्तिहरणं तासां दिव्याहारैः कृपान्वितः॥३३॥ सर्वानुपदिदेशासौ प्रजानां वृत्तिसिद्धये । उपायान धर्मकामार्थान् साधनानपि पार्थिवः । १२४॥ असिर्भेषः कृषिविद्या वाणिज्यं शिल्पमित्यपि। पटकर्म शर्मसिद्धचर्थं सोपायसपदिष्ट्यान ॥३५॥ पश्चपारुपं ततः प्रोक्तं गोमहिष्यादिसंग्रहः । वर्जनं क्रसत्त्वानां सिंहादीनां यथायथं # ३६ #

ततः पुत्रशतेनापि प्रजया च कलागमः । गृहीतः सुगृहीतं च कृतं शिल्पिशतं अनैः ॥ ३७ ॥ पुरम्रामनिवेशाश्च ततः शिल्पिजनैः कृताः । सखेटकर्वटाख्याश्च सर्वत्र मरतक्षितौ ॥ ३८ ॥ क्षत्रियाः क्षततस्त्राणात् वैश्या वाणिज्ययोगतः। जूद्राः शिल्पादिसंबंधाज्जाता वर्णास्त्रयोऽप्यतः॥३९॥ षहिमः कर्मभिरासाद्य सुखितामर्थवत्त्वा । प्रजाभिस्तत्सुतुष्टाभिः प्रोक्तं कृतसुगं युगं ॥ ४० ॥ सेंद्राः सरास्तदागत्य कत्वा राज्याभिषेचनं। नाभेयस्य प्रजानां ते सौस्थित्यं विद्याः परं ॥४१॥

अयोध्यति विनीतेति विनीतजनसंकला । साकेतेति च विख्याता प्ररी रेजे तदाधिकं ॥ ४२ ॥ राजानश्च तथैवान्ये जाताः प्रकृतिरंजनाः।श्रेयः सोमप्रभाद्यैस्तैः कुरुपुत्रैस्त भूरभूत ॥ ४५ ॥ दिव्यान् भोगान् सुरानीतान् भुंजानस्य जगद्रराः । पूर्वलक्षाह्मयशीतिश्र जग्रुराजन्मनस्ततः ॥४६॥

सोऽथ नीलजसां दृष्टा नृत्यंतीमिद्रनर्तकीं । बोधस्यापि निबोधस्य निर्विवेदापयोगतः ॥४७॥ ये रागहेतवी बाह्या भावाः प्रागभवन् भुवि । ते स्युरंतिनैमित्तस्य श्रमे प्रश्नमहेतवः ॥ ४८ ॥ य एव विषया रम्या मतिविश्वमकारिणः । प्रश्नमानुगुणे काल त एव स्युः श्वमावहाः ॥४९॥

इक्ष्वाकुञ्चत्रियज्येष्ठा ज्ञातिज्ञा लोकवंत्रुना । भूमौ वृषभनाथेन स्थापितास्तेऽत्र रक्षणे ॥ ४३॥ कुरवः कुरुदेशेऽसानुप्रस्ते चोग्रशासनाः । न्यायेन पालनाद्गोजाः प्रजानामपरे मताः ॥४४॥

स दध्यौ च स्वयं बुद्धौ व्यावृत्तविषयस्पृहः। चिरं भोगयमासक्तया लिजितात्मात्मनास्मनः ॥५०॥ अहो परमवैचित्र्यं संसारस्य शरीरिणां । यत्र कमीविधयानां अन्ये यांति विधीयतां ॥ ५१ ॥ सद्भावं दर्भयंतीयमतिनृत्यति नर्तकी । हावभावरसप्रायं विचित्रामिनयांगिका ॥ ५२ ॥ तोषिते मीय नुत्तेन शकः स्यात किल तोषितः। ततस्तु सुखितामेषा संमोहाद्विमन्यते ॥५३॥ धिग् जंतोः परतंत्रस्य सुरश्रानुवनस्यहं । पराराधनसक्तस्य यन्मनः सतताकुरुं ॥ ५४ ॥ यरस्वतंत्राभिमानस्य सुखं तदपि किं सुखं। स्वकर्मपरतंत्रस्य भोगतुष्णाकुलात्मनः ॥ ५५ ॥ आत्माधीनं यदत्यंतमात्माधीनस्य यत्सुखं । तदिद्वियार्थपराधीनं पराधीनस्य कर्मभिः ॥५६॥ नानंतेनापि कालेन नुसुरामुरभोगकैः। नृप्तिजीवस्य संसारे नद्योपैरिव वारिषेः ॥ ५७ ॥ महाबलस्य विद्येशो ललितांगस्य नाकिनः । वज्रजंघनरेंद्रस्य तथोत्तरक्रवस्थितेः ॥ ५८ ॥ श्रीधरस्य सुरेशस्य सुविधरच्युतस्थितः । वजनामेश्र सवार्थसिद्धिदेवस्य पश्यतः ॥ ५९ ॥ न तृप्तिस्तैरभुद्र भोगैर्दिच्येश्विर्गनिषेविते । यस्य तस्याद्य कि सा स्यात सुलभैविपुलैरापि ॥६०॥ तस्मात् सांसारिक सौक्यं त्यक्यांते दुःखद्पितं । मोक्षमौक्यपरिप्राप्त्ये प्रविश्वामि तपोवनं ॥६१॥ विज्ञानोपिचिते राज्ये स्थितोऽहमितरो यथा । कालोपेक्षणमेत्रिक कालोहि दरतिक्रमः ॥६२॥

बातपूर्वभवे तस्मिबिति ध्यानपरे जिने । बहालोकालया बात्वा लौकांतिकसुरास्तदा ॥६३॥ कुर्वाणाश्रांद्रसंकाशाश्रंद्राकीर्णमियांवरं । नत्वा सारस्वतादित्यप्रमुखाः प्रोचुरीश्वरं ॥ ६४ H साधु नाथ! यथारूयातं स्वपरार्थहितं तथा । क्रियतां वर्तते कालो धर्मतीर्थप्रवर्तने ॥ ६५ ॥ चतुर्गतिमहादर्गे दिग्मदस्य प्रभो हृदं । मार्गे दर्शय लोकस्य मोक्षस्थानप्रवेशकं ॥ ६६ ॥ विच्छिन्नसंप्रदायस्य मेत्रस्येव चिरं प्रमो । सिद्धिमार्गस्य विक्वेश र कुरु द्योतनमुद्यतः ॥६७॥ दुःखत्रयमहावर्ते दोषत्रयमहोरगे । भ्रमता भव भर्तस्त्वं कर्णधारो मबोदधी ॥ ६८ ॥ त्वं संसारमहाचकाद्भमतो वेगझालिनः । उपदेशकरेणाञ्च विश्वयुत्तरय प्रमो ॥६९ ॥ विश्रामन्त्वधुना गरवा संतस्त्वद्दर्शिताध्वना।ध्वस्तजन्मश्रमा नित्यं सौख्ये त्रैलोक्यमुर्धनि।।७०।। कीत्यी लीकांतिकैवीचः स्वयंषुद्धस्य तस्य ताः । पूर्वार्थमेव संजाताः पत्युरापो बया हायां ॥७१॥ सुत्रामाधीय संप्राप्तेयत्विं पसुरैनेतैः। प्रोक्तं लीकांतिकैः श्रीक्तं यक्तदेव सुदुर्सुदुः ॥ ७२ ॥ ऋषमोऽमात् स्वयंबुद्धो बोधितो विबुधैः सुरैः । भानोः प्रबुद्धपत्रीघो यथा पत्रमहाहृदः ॥७३॥ घीरपुत्रशतस्यासौ प्रविमक्तवसुंघरः । कृती दश्रशतस्येव कराणां रविरावभौ ॥ ७४ ॥ अमिषिकस्ततो देवैः श्वीराणवज्ञलैजिनः । दिग्धो गंधैवेरैर्वस्त्रेश्वामाल्यैविभूषितः ॥ अश्वा

द्तास्थानी नृपदेवैर्वेतोऽभूनमणिभूषणैः । पूर्वापरायतैर्मेक्यथाऽसी कुलमूचरैः श ७६ ॥ अय वैश्ववणो दिच्यां निर्ममे शिविकां नवां । नाम्ना सुदर्शनां भूरिशोमयार्जप सुदर्शनां ॥७०॥ तारामरत्नजातीनां प्रसाभिरतिभास्वरा । संडलाकृतिश्रश्राम्ययनलातपवारणा ॥ ७८ ॥ चलचामरसंघातदंतमालां शुकोञ्ज्वला । आद्शेंमडलाखंडदीप्रदिक्रमुखमंडला ॥ ७९ ॥ बुद्दापाँदुगंडांतामधेचंद्रालिकाकृतिः । संन्याभ्रखंडसंरक्तविस्फुरद्विद्वमाधरः ॥ ८० ॥ पत्रज्ञललबस्बच्छम्रकादश्वनशोभिता । श्रमकेतुपताकाली लीलामुजलतोञ्ज्वला ॥ ८१ ॥ दिङ्गागुवासिता जैवारंभास्तंभोरुकोभिनी । चित्रस्रीतारकालोका जगतीज्ञधनस्थला ॥८२॥ बारिधारास्फ्रस्बुधाराञ्चंमत्कुंभपयोधरा । तारापुष्पवतीरम्या सुनक्षत्रवृहत्फरा १। ८३ ॥ धुनीलघनकेशाऽसी कुवेरेण सुदर्शना । द्यौरिवाचमयोषेन कौशिकाय नदक्तिता ॥ ८४ ॥ अब विज्ञापितो नाथः सुरनाथेन हर्षिणा । आपुच्छच पितुपुत्रादीन परिवर्ग च संधितं ॥८५॥ गृहीतचामरच्छत्रैः सेन्यमानः सुरेखरैः । स द्वात्रिंशदुपदानुच्यां पद्भ्यामेन प्रचक्रमे ॥८६॥ लोकांजलिपुटालोक्सब्दाशीर्वादवंदितः । शिविकामाहरोहेसः सवितेबोदयश्चियं ॥ ८७ ॥ श्वितेः श्वितीश्वरोत्श्विप्तां खमुत्पत्य सुरेश्वराः । समाहिनः समायुस्तां शिरसाज्ञामिनेश्विद्धः ॥८८॥ ततः शंखाः सभेरीका पुखरीकृतदिङ्गुखाः । दध्वनुवैशवीणाश्र पटहा बहुनिस्वनाः ॥ ८९ ॥ नानानीकैः सुरेह र्घं चतुरंगबरूरघः । राजधनाम्राजार्घनजिन्नविक्षास्मीक्षरैः ॥ ९० ॥ ऊर्ध्व नवरसा जाता नृत्यदप्सरसां स्फुटाः । नाभेयेन किमुक्तानामधः श्लोकरसोऽभवत ॥९१॥ सैव्यमानः सरेरीकः सिद्धार्थं वनमाप सः । अशोकचंपकायुग्मव्छिदचतवरेश्वितं ॥ ९२ ॥ अवतीर्णः स सिद्धार्थी शिविकायाः स्वयं यथा। देवलोकशिरस्थाया दिवः सर्वाधिसिद्धितः ॥९३॥ ततः प्राह प्रजास्तत्र शोकं त्यजत भोःप्रजाः। संयोगी हि वियोगाय स्वदेहैरपि देहिनां ॥९४॥ राजा वो रक्षणे दक्षः स्थापितो भरतो मया। व्यधर्मवृत्तिभिनित्यं सेव्यतां सततं श्रियः ॥९५॥ एवसुक्त्वा प्रजा यत्र प्रजापतिमपूजयन् । प्रदेशः स प्रजागारो यतः पुजार्थयोगतः ॥ ९६ ॥ आपुच्छच ज्ञातिवर्गे च राजक च नतं विभः । त्यक्त्वांऽतर्विहिःसंगं संयमं प्रतिपद्मवान ॥९७॥ पंचम्रष्टीमरुत्खातान् विद्धौजा मुर्धजान् विमो:। प्रतिगृह्य कृतान् मृष्टिन चिक्षेप श्वीरवारिघौ॥९८॥ जाते निःक्रमणे जैने कृत्वा पूजां सुरासराः । यथायथं ययुर्नत्वा चिताक्रांताश्च मानवाः ॥ ९९ ॥ राजक्षत्रोग्रमोजाद्या स्वामिभक्तमहानृपाः। चतुःसहस्रसंख्याता ग्रुख्या नाग्न्यस्थिति श्रिताः।१००॥

कायोत्सर्गेण वण्मासान् परीवहसहो जिनः। महातपाश्रतुर्ज्ञानी तस्यौ मौनी गिरिस्थिरः ॥१०१॥

नुपास्तेऽपि तथा तस्युः कार्योत्सर्गेण निश्वलाः । परमार्थमजानंतः स्वामिच्छंदानुवर्तिनः ॥१०२॥ भृत्यपुत्रकलात्राणि खुत्पिपासाकुलात्मनां । अद्य श्वो नोक्नमादाय समेष्यंतीत्यमी विदुः ॥१०३॥ ततःकच्छमहाकच्छमरीच्यप्रेसरास्तके । षड्मासाभ्यंतरे भग्नाः श्रुघाद्यप्रपरिष्ट्टैः ॥१०४ ॥ तेषां हुत्क्षामगात्राणां भ्रमती दृष्टिरस्थिरा । भ्रांतदृष्टेभीविष्यंत्याः पूर्वरंगमिवाकरोत ॥१०५॥ दृष्टं तैमिरिकं कैश्विदंघकारेऽपि तादशे।स्पर्धयेव दिचंद्राक्षेः शतचंद्रं नेमस्तलं ॥ १०६ ॥ श्रतं शब्दात्मकं विश्वं भावयद्भिरिवापरैः। स्वशब्द्र्लिंगमाकाशिमीत वैश्वेषिकागमः॥ १०७ ॥ षतद्विरिष तत्रान्येर्न मनागिष चेतिकं । अचित्स्वभावमात्मानमनुकर्तमिवाद्यतैः ॥ १०८ ॥ चेत्यतीं अपि तत्रान्ये स्वरमासितुमध्यलं । निरीहारमत्या जहुः स्वां सांख्यपुरुषस्थिति ॥१०९॥ केषित् निरन्वयध्यस्तबुद्धयो नेव सस्परः । पूर्वापरस्य पूर्व्छोतीःक्षणसंगानुवर्तिनः ॥ ११० ॥ शति ते छुत्पिपासावैरतिव्याकुलबुद्धयः। कायोत्सर्जनमृत्स्रज्य दुद्वबुश्च सनैः सनैः ॥ १११ ॥ स्वामिनम् कौलपुत्रांश्च मर्यादां चानुवर्तते । तावदेव जनो यावदु स्वश्नरीरस्य निर्हेतिः ॥११२॥ मक्षणं फलपुलादेरपां पानावगाहनं । क्ववतां नग्ररूपेण स्वयंग्राहेण पूपुतां ॥ ११३ ॥

भो मो माउनेन रूपेण स्वयंग्राहविरोधिना । प्रवर्त्तध्वमिति व्यक्ताः खेऽभवन्महतां विरः॥११४॥ ततस्ते त्रपितास्तरता दिशो वीक्ष्य महीक्षितः। चक्रुर्वेषपरावर्तं कुश्चचीवरवल्कलैः ॥ ११५ ॥ पुनः कृत्वा सुविश्रव्धास्ते दृश्घोदरपूर्णं । स्वस्थाः कार्यं विचार्योचुः स्वस्थे चित्ते हि बुद्धयः॥११६॥ कोऽभिन्नायः प्रभोरस्य त्यक्तभोगस्य लक्ष्यतां। नवैहिकफलायेदं चेष्टितं सुष्टुदुष्करं ॥ १ ७॥ तथा सनेन भी दृष्टा संपदो विपदो यथा। रत्यरत्योविंघातेन विषयाश्र विषोपमाः ॥ ११८ ॥ सालंकारं परित्वक्तं वसनं व्यसनं यथा । मुलोत्खाता स्वइस्तेन मुर्धजा वैरिणो यथा ॥११९॥ श्वरीरमपि संन्यस्तं सन्यस्ताहारवस्तुना । तदस्याभिमतं किंचिद्यस्त्रिकफलं भवेतु ॥ १२० ॥ नैष्ठिकवतमास्थाय स्वामिन्येवं व्यवस्थित । किं नः कर्तव्यमित्येकं न विद्याः सांपर्तं वयं ॥१२१॥ निष्कांतानामनेनामा स्वदेशान्त्रातिनिवर्तनं । नैव पुष्णाति नच्छायामपायबहरूं च तत ॥१२२॥ न शक्ताश्रारितं चर्यां यदि नाम वयं विभोः । वनवासित्वसाम्येन किं न क्रमें। जुनकैतं ॥१२३॥ इति निश्चित्य तेऽन्योन्यं पांडुपणफलाज्ञिनः। जटावरकलिनो जातास्तापसा वनवासिनः ॥१२४॥ यो मरीचिक्रमारस्य नप्ता तप्ततत्वविभोः । दृष्टवान् जलमावेन त्वामरुमरीचिकां ॥ १२५ ॥ जलावगाहनान्यस्य गजस्येव विदाहिनः । मृदवश्र मृदश्रकुः शरीरपरिनिर्शति ॥ १२६ ॥

युचनमानकष्रायी स काषायं वेषमग्रहीत् । एकदंडी श्रुचिर्मुडी परित्राह् वतपोष्रमं ॥ १२७ ॥ निमश्र विनमिश्रोमी मोगबाचनयातुरी। ताबुद्धिपी विभालपी पादयोर्द्वःस्थिती स्थिती ए१२८॥ भ्रतासनो विभागात तहुद्वा घरणः फणी । आजगाम ग्रुनेर्भक्तया मौनं सर्वार्थसाधनं ॥१२९॥ विश्वास्य दिव्यस्पोऽसी आवरी चात्ररी यथा। महाविद्यां ददी ताभ्यां विद्यालामा गुरेविज्ञात १३० बोडगो विद्याचसभारो विजयाई इतीरितः। सोडपि ताभ्यां ततो छन्धः कि न स्वाद गुरुसेवबा १३१ स निमर्देश्विणश्रेण्यां पंचाशकारेश्वरः । विनमिश्रोत्तरश्रेण्यामभूत पष्टिपुरेश्वरः ॥ १३२ ॥ अध्यतिष्टक्सिः श्रेष्ठं नगरं रथनपुरं । नभस्तिलकमत्यर्थं विनामः सह वांधवैः ॥ १३३ ॥ विद्याधरजनो धीरः प्राप्य तौ परमेश्वरौ । उपरिस्थितमात्मानं भूवनस्याप्यमन्यत् ॥ १३४ ॥ अथाऽसौ प्रतिमास्योऽपि प्रविश्य मगवान् स्थिरः। परीषदाग्निविष्यापी सद्घ्यान्जलधौ स्थिरः३५ मत्वेतरमनुष्याणां भवतां च भविष्यतां। मोक्षाय विजिमीपुणां भुक्त्यभोवे हरणजन्तिताम ॥१३६॥ श्वमार्थकाममोक्षेत्र धर्मः क्षांत्यादिलक्षणः। प्रमार्थस्थतो मोक्षो ग्ररूपे। कामार्थसाधनः।।१३७॥ प्राणाधिष्ठानतित्रष्ठं शरीरं धर्मसाधनं। प्राणैरिधिष्ठतः प्राणी प्राणस्त्वकैरिधिष्ठिताः ॥ १३८ ॥ पारंपर्वेण धर्मस्य ततोऽस्रमपि माधनं । प्राणिनामलपवीर्याणां प्रधानस्थितिकारणं ॥ १३९ ॥

अतस्तस्यानवद्यस्य ग्रहणे विधिमर्थिनां । शासनस्थितयेऽत्रस्य दर्शयामीह भारते ॥ १४० ॥ इति ध्वात्वा स्वयंशक्त स क्षुधादिविनिर्ग्रहे । परार्थमतिमाधत्त गोचरान्नपरिग्रहे ॥ १४९ ॥ षण्मासानभनस्यति संहतप्रतिमास्थितिः । प्रतस्ये पदिवन्यासः क्षिति पछवयित्रव ॥ १४२ ॥ आकेवलोदयान्मौनी प्रलंबितभूजः पथि । सावधानां गति विश्वन्नातिद्वतविलंबितां ॥ १४३ ॥ मध्याहेषु पुरव्रामगृहपंक्तिषु दर्शनं । प्रशस्तासु प्रजाभ्योऽदाचांद्रीचर्या चरन क्षितौ ॥ १४४ ॥ श्राम्यंतं तं तथा नाथं साम्यविष्रहसुन्सुखाः । पत्थंतो न प्रजास्तुसा यथा चंद्रं नवोदितं।।१४५॥ श्वेतमानुरयं किंतु स्वभीनुत्रासशंकया । भूमिगोचरमायातस्त्यक्ततारार्कगोचरः ॥ १४६ ॥ पुषा किंवा भवेदेव मुभुत्पासादभूरुई । छायातमस्तिरस्कर्तुं द्वितीयश्चितिमागतः ॥ १४७ ॥ अहो कांतेः परं स्थानं अहो दीसेः परं पदं । अहो सुश्रीलशैलोऽयं गुणराश्चिरहो महान्॥१४८॥ सौरूप्यस्य परा कोटिः सौलावण्यस्य भः परा। माधर्यस्य पराऽवस्था धैर्यस्यायं परा स्थितिः १४९॥ पतेतेश्वणसाफर्यं एनं पश्यत पश्यत । जना दिग्वासनस्थापि परमां रमणीयतां ॥ १५० ॥ इत्यन्योन्यकुतालापघनसंघट्टसंघटा । जिनं नराश्च नार्यश्च दृहक्षविस्मयाकुलाः ॥ १५१ ॥ केचित् वसाणि चित्राणि भूषणान्यपरे परे । दिव्यानि गंघमाल्यानि प्रकुर्वेति पुरः प्रभोः॥१५२॥

तुरंगतुंगमातंगरथयानान्ययाऽपरे । सद्यःसज्जानि तस्यात्रे स्थापयंति विमोहिनः ॥ १५३ ॥ अदृष्टश्चतपूर्वःवात् तत्प्रयोग्यमजानता । भिक्षादानविधिस्तस्मै न लोकेन विकान्यिता ॥१५४॥ लोकस्य प्रतिबोधार्थमुदितस्य दिने दिने । जिनार्कस्य न खेदाय जगद्भगणमप्यमृत ॥१५५॥ तथा यथागमं नाथः पण्मासानविषणाधीः । प्रजाभिःपुज्यमानःसन् विजहार महीं क्रमात ।।१५६॥ संप्राप्तोऽथ सदादानैरिभैरिभपुरं विभुः । दानप्रहत्तिरत्रेति स्चयद्भिरिवोचितं ॥ १५७॥ तस्मिन् सोमप्रभः श्रीमानिप भूमा सहोदरा । तस्यामेव विभावर्था स्वप्नानेतानपःयतां।।१५८॥ चंद्रभिद्रध्वजं मेरुं सतडित्कलपपादपं । रत्नद्वीपं विमानं च नाभेयं पुरुषोत्तमं ॥ १५९ ॥ प्रभाते तौ कुरुपृष्टावास्थानस्थौ च विस्मितौ । चक्राते बुधचकेण सुस्वप्नफलंसकथां ॥१६०॥ षंघः कौम्रदखंडानामिव काम्रदमावही । अधैवेष्यति बंधुर्नः कोऽपि नूनमनूनमाः ॥ १६१ ॥ उचैर्यश्चोध्वजो लोके सर्वकल्याणपर्वतः । जगत्कल्पद्भो विद्युत्खणद्शितविग्रहः ॥ १६२ ॥ धर्मरत्नमहाद्वीपो वैमानिकजगच्च्युतः । स्वप्नवर्तिकतु नामेयः स्वयमवाद्य दृश्यते ॥१६३॥ पुरस्य राजगेहस्य लक्ष्मीरधैव लक्ष्यते । भद्रं निवेदयत्याशु कक्कमां च प्रसन्नतां ॥ १६४ ॥ स्यप्नार्थीमति बुद्धा तौ नियुज्यांतर्वहिनेरान्। कथया जिननाथस्य शक्तौ यावदवस्थितौ ॥१६५॥ वाबदाध्मातमाध्याद्वयंखनादः सह्यिक्कृतः । वर्षपश्चिव दिष्टषा तौ जिनागमनिवेदनात् ॥१६६॥ रिक्तः परिकर्गेण स्नात्वयोध तयोस्ततः । सुभोजनिविध्तत्व दिन्याहारमनोहरः ॥१६७॥ मणिकृद्दिमभूमौ ताबुपविष्टौ भुजं प्रति । सिद्धाध्रस्तृणमागस्य दिष्टया वर्षयतीस्यसौ ॥१६८॥ मणिकृद्दिमभूमौ ताबुपविष्टौ भुजं प्रति । सिद्धाध्रस्तृणमागस्य दिष्टया वर्षयतीस्यसौ ॥१६८॥ तिविश्वोः पृथिया यस्य मकरालयमेखलां । शिविकोद्दाहनोपुष्टच देवा वक्षयरादयः॥१६९॥ माने कच्छमहाकच्छपूर्वपुष्टवं सद्दा । वर्तते तुष्ट्वासको वृष्टमौ यस्वपेषुता ॥ १७०॥ यस्वधामृतृत्वानां गोष्टोशु विदुषां सद्दा । वर्तते तुष्ट्वादादीनां नाहारप्रहणे मतिः ॥ १७९॥ प्राचूणिकाध्य सोऽस्माक्रमकस्माज्ञगतापतिः। श्रोतिवनीत्योतस्यस्य चाद्रिवायः ससुपानतः ॥ १७२॥ प्राचूणिकाध्य त्रादिस्य नगरीः विदुष्टः । युपातदिष्टिरास्थाय चाद्रिवायं प्रथोचिता ॥ १७३॥ संज्ञारणनिति लोकस्य पद्योरध्येद्वायिनः। स्तृतिभिवेदनाभित्र समेताव्यसेवितः ॥ १७४॥ ।

षाम षाम निजं षाम प्रकिरिश्वव शीतगुः। अस्मदीयतया नाथो निर्णाताजरमाप्तवान् ॥१७५॥ हति सिद्धार्षेवागर्यं ज्ञात्वोच्ज्रायससंघ्रमी । अभिज्ञमतुरीशस्य ललाटे न्यस्तहस्तकौ ॥७६॥ आगच्छ मतैरादेशं प्रयच्छेति कृतच्यनी । चंद्राकोषिव ग्रैलेशमध्यनीम परीयतुः ॥१७७॥ पितस्वा सादयोस्तरस्य सुखपृच्छापुरःसरी। आभतो मीनिनो हेतुं च्यायतावम्रतः स्थितौ अ१७८॥

नवमः स

सोमप्रमस्य देवीभिर्कस्मीमत्यकरोत् प्रिया । याग्निरेखेव तारामिर्गिरीग्नं तं प्रदक्षिणं ॥ १७९ ॥ स श्रेपानीश्वमाणस्तं निमेषरहितेश्वणः । रूपमीरखमद्राक्षं कवित् प्रागित्यधानमनः ॥ १८० ॥ दीम्रेणाप्युपर्यातेन स तद्र्पेण बोधितः । दशात्मेश्वमवान् बुद्धा पादावाश्रित्य मूर्च्छितः ॥ १८९॥ मूर्च्छितेनापि तत्पादौ प्रमृत्य पुरुष्वं । अध्वश्रमच्छिदा चौतौ सोष्णानंदाश्वधारम ॥ १८२॥ श्रीमतीवज्ञतंषास्या द दानं पुरा यथा। चारणास्यां स्वपुत्रस्यां संस्मृत्य जिनदर्शनात्पा १८८॥ भ्रमवन् । तिक्र तिग्रेति चोक्तानीतो गडोतेर। उद्या स्वस्थान स्थाप्य चौततत्वादपंक्रजः ॥ १८४॥

सुर्विष्ठतेनापि तत्पादो प्रमुच्य मुदुमूषेजैः । अध्वश्रमच्छिदा घोतो सोष्णानंदाश्रुवारया ॥१८२॥ श्रीमतीचक्रवेषास्या दत्तं दानं पुरा यथा। चारणान्यां स्वपुत्रास्यां संस्मृत्य जिनदर्शनात् ॥१८३॥ समस्य । तित्र तिष्ठिति चोक्तानीतो गृहतिर। उत्तैः सदासने स्थाप्य घोततत्पादपंककः ॥ १८४॥ तव्यत्पप्तनं कृत्वा प्रणति च त्रिधा तथा। दान्यभिष्ठियौद्धा विधाता स्वयमेव सः ॥१८५॥ श्रद्धादिगुणसंपूर्णपात्रे संपूर्णकृष्ठणे । दिरसुरिश्रुरसाप् ग्रं अप्तर्धुत्त्वस्य गोज्ञवते ॥ १८४॥ खाद्योग्रस्य पोक्तात्पादात्विवतः। दश्मित्रवेषापादोष्टिश्चुद्धस्य सेन्यवा ॥ १८७॥ धृत्रावाग्रमाणास्यैः संयोजनयुर्वः प्रभो। क्षुक्तं दायकदोष्य गृहाण प्रामुक्तं रसं ॥ १८८॥ वृत्तवृद्धः विद्युद्धस्य विद्यस्य विद्युद्धस्य विद्युद्धस्य विद्यस्य विद्यस्य विद्य

२० नवमः सर्गः

नेदृरंबुदिनर्घोषाः सुरदुंदृभयोंऽबरे । दानतीर्थंकरोत्पत्ति घोषयंतो जगत्त्रये ॥ १९२ ॥ श्रेयोदानयशोराशिपूर्णादेश्वनिताननैः । श्रोद्गीर्ण इव निःश्वाससुरिमः पवनो ववौ ॥ १९३ ॥ पपात सुमनोवृष्टिरमातीवांगनिर्गता । श्रेयसः सुमनोवृत्तिरमातीव दिवःपुनः ॥ १९४ ॥ श्रेयसा पात्रनिश्चित्तपुंदेशुरसधारया । स्पर्धेयेव सुरैः स्पृष्टा वसुधाराऽपताद्देवः ॥१९५॥ अभ्यचिते तपोवृद्धचे धर्मतीर्थकरे गते । दानतीर्थकरं देवाः साभिषेकमपुजयन ॥१९६॥ श्चरवा देवनिकायेभ्यः सहानफलघोषणं । समेत्य पूजयंति स्म श्रेयांसं भरतादयः ॥१९७॥ इतिहासमनुस्पत्य दानधमेविधि ततः । ग्रुश्रवः श्रद्धया युक्ताः प्रत्यक्षफलदर्शिनः ॥१९८॥ प्रतिग्रहोऽतिथेरुचैः स्थानस्थापनमन्यतः । पादप्रक्षालनं दात्रा पूजनं प्रणतिस्ततः ॥१९९॥ मनोवचनकायानामेषणायाश्च ग्रद्धयः । प्रकारा नव विज्ञेया दानपुण्यस्य संग्रहे ॥२००॥ पुण्यमित्थमुपात्तं यत् तदभ्युदयलक्षणं । दत्वा तु यत्फलं भुक्तं प्राग् निश्रेयसलक्षणं ॥२०१॥ इतिश्रुतयथात्त्वा श्रेयांसमभिनंद्य ते । दानधर्मोद्यतस्वांता नृपा यांता यथाऋमं ॥२०२॥ सहस्रवर्षे वृषमो चतुर्ज्ञानचतुर्मुखः । चक्रे मोक्षार्थबोधार्थं तुर्वा नानाविधं स्वयं ॥२०३॥ सम्रतंबजटाभारभ्राजिष्णुजिष्णुरावमौ । रूढमाराहजाखाम्रो यथा न्यम्रोधपादपः ॥२०४॥

अन्यदा विहरन् प्राप्तः पूर्वतालपुरं पुरं । राजा वृषभसेनाख्यो यत्रास्ते भरतानुजः ॥२०५॥ तत्रोद्यानं महोद्योगः शकटास्याभिधानकं । ध्यानयोगमथासाद्य स न्यब्रोघतरोरधः ॥२०६॥ उपविष्टः शिलापट्टे पर्यकासनबंधनः । वशस्थकरणग्रामः शुक्रध्यानासिधारया ॥ २०७ ॥ आरुढः श्वपकश्रेणि रणक्षोणी क्षणेन सः । महोत्साहगजारुढो मोहराजमपातयत ॥२०८॥ ज्ञानावरणञ्जु च दर्शनावरणद्विषं । अंतरायारिषु चैव ज्ञधान युगपत् प्रभुः ॥२०९॥ चतुर्घातिक्षयाचास्य केवलज्ञानमुद्भतं । समस्तद्रच्यपर्यायलोकालोकावलोकनं ॥२१०॥ चतुर्देवनिकायाश्र पूर्ववत् समुपागताः । सेंद्राः नेमुजिनेंद्रं तं गायंतः कर्मणां जयं ॥२११॥ प्रातिहार्येस्ततो प्रामिजिनेद्रस्तत्क्षणोद्भवैः । स चतुःस्तिग्रिक्षिग्रिक्षे सहितो बसौ ॥२१२॥ पुत्रचक्रसम्रत्पत्या जिनकेवलजनमना । दिष्टचाभिवधितो यातो भरतो वंदितं विश्वं ॥२१३॥ संप्राप्तकुरुभोजाद्येश्रतुरंगवलावृतः । आईत्यविभवोपेतमभ्यच्ये प्रणनाम तं ॥ २१४ ॥ नुपैर्ववमसेनस्तं बहुभिर्ववमं श्रितः । संयमं प्रतिपद्याभृत् गणभृत् प्रथमः प्रभोः ॥२१५॥ लक्ष्मीमत्यारमजं राज्ये जयमायोज्य सानुजं। प्रजज्या प्रतिपन्नी तौ श्रेयःसोमप्रमी नृपी॥२१६॥ बाझी च संदरी चोभे कमार्थी धैर्यसंगते । प्रव्रज्य बहनारीभिरायीणां प्रभूतां गते ॥२१७॥

आहेत्सेस्वयेगालाक्य वृषमस्य जिन्स्य यत् । सम्यक्तवत्रतसंयुक्तं यथायागमभूत्रदा ॥२१८॥ इंद्रनीलिनमान् केशान् पवरागमयः करः । उद्धरंतः स्वयं रेष्ठः स्रोधुमा रागिणस्ततः ॥२१९॥ तदा प्रव्रजतां तं । नायक्षाभून्मनस्वनां । केशेन्विव अरिरेषु मृद्दुस्तिग्धधनेन्विय ॥२२०॥ तत्तश्चतिवि से विकाये च दिवाकसा । अरणं ममवायं च जात द्वाद्रशक्षोजने ॥२२१॥ महाप्रभावसंपन्नास्त्व वासनदेवताः । नेमुखाप्रतिवकाया वृषमं धर्मचिकणं ॥२२२॥ सहाप्रभावसंपन्नास्त्व वासनदेवताः । नेमुखाप्रतिवकाया वृषमं धर्मचिकणं ॥२२२॥ तस्पुर्देषिणता जिनस्य क्षुत्रन्यः कर्षागनाथार्यिकाः ज्योतिवक्षत्रभावनामस्ववृष्णाः क्रमणेव हि । स्पृथाभावनभामभामनिवहा प्योतिककरपागनाथार्यिकाः । तिर्ववश्च पृथ् पृथक पृथुतिकस्थानेगवादादस्य केलोक्यं विकासमोनिकायस्वयोत्तः ॥ स्यान्तिकास्त्रभावनायस्य स्वतं । संपृष्टः प्रथमेन तत्र गणिना विश्वाक्षविद्योत्तः ॥ स्था वेदविवृत्तवाद्याद्वस्य स्वतं । संपृष्टः प्रथमेन तत्र गणिना विश्वाक्षविद्योत्तः ॥ स्था वेदविवृत्तवाद्याद्वस्य स्वतं । संपृष्टः प्रथमेन तत्र गणिना विश्वाक्षविद्योत्तः ॥ स्था वेदविवृत्तवाद्याद्वस्य स्वतं । स्वयं विवृत्तवाद्याद्वस्य जनस्यत्वस्य जनस्य स्वतं । स्वयं विवृत्तवाद्य जनस्यति । स्वतः विवृत्तवाद्य स्वतं । स्वयं विवृत्तवाद्य स्वयं । स्वयं विवृत्तवाद्य स्वयं । स्वयं विवृत्तवाद्य स्वयं । स्वयं । स्वयं विवृत्तवाद्य स्वयं । स्वयं । स्वयं विवृत्तवाद्य स्वयं । स्वयं

## दशमः सर्गः।

धर्मे प्रवदता तेन तदा त्रैकोक्यसंनिधी । युतं वर्षसङ्ग्रातं मौनमुखोदितं इदं ॥ १ ॥ संसारतरणं तीर्थं नाथे दर्शयति स्वयं । ददर्श जगदत्यर्थं गंभीरार्थमपि स्फुट ॥ २ ॥ बागाद्यतिश्वयोद्योते द्येत्वरत्वर्थसंपदां । जिनेंद्रद्यमणौ को वा मिथ्यांधतमसं भजेत ॥ ३ ॥ जिनेंद्रोऽथ जगौ धर्मः कार्यः सर्वमुखाकरः । शाणिभिःसर्वयत्नेन स्थितः प्राणिद्यादिषु ॥ ४ ॥ सुखं देवनिकायेषु मानुषेषु च यत्सुखं। इंद्रियार्थसमुद्धतं तत्सर्वे धर्मसंमवं॥ ५॥ कर्मक्षयसमुद्भुतमपवर्गसुलं च यत्। आत्माधीनमनंतं तद् धर्मादेवीपजायते ॥ ६ ॥ दया सत्यमयास्तेयं ब्रह्मचर्यममूर्च्छता । सक्ष्मतो यतिधर्मः स्यात्स्यूलतो गृहमेधिनां ॥ ७ ॥ दानपूजातपः श्रीललक्षणश्च चतुर्विधः । त्यागजश्चैन जारीरो धर्मी गृहनिषेतिणां ॥ ८ ॥ सम्यन्दर्शनमूलोऽयं महद्धिकसुरिश्रयं । ददाति यतिधर्मस्तु पुष्टो मोक्षसुखप्रदः ॥ ९ ॥ स्वर्गापवर्गमुलस्य सद्धमेस्येह लक्षणं । श्रुतज्ञानाद्विनिश्रेयमवीग्दर्शिभिरिधिभिः ॥ १० ॥ द्वादशांगं श्रुतज्ञानं द्रव्यभावभिदां सतं । आप्ताभिव्यंग्यमाप्तश्र निर्दोषाचरणो मतः ॥ ११ ॥ श्रतं च स्दसमासेन पर्यायोऽश्वरमेव च । पदं चैव हि संघातः प्रतिपत्तिरतः परं ॥ १२ ॥ अनुयोगयुर्त द्वारैः प्राप्ततप्रामृतं ततः । प्राभृतं वस्तु पूर्वं च भेदान् विंशातिमासतं ॥ १३ ॥ श्रुतज्ञानविकल्पः स्यादेकहस्वाक्षरात्मकः। अनंतानंतभेदाणुपुद्रलस्कंधसंचयः॥ १४ ॥ अनंतानंतभागैस्तु भिद्यमानस्य तस्य च । भागः पर्याय इत्युक्तः श्रुतभेदो झनल्पश्चः ॥ १५ ॥

सोऽपि सूक्ष्मिनगोदस्यालब्धपर्याप्तदेतिनः । संभवी सर्वथा तावान् श्रुतावरणवर्जितः ॥ १६ ॥ स्वस्यैव हि जीवस्य तावनमात्रस्य नावृतिः। आवृतौ तु न जीवः स्पादुपयोगवियोगतः ॥ १७॥ जीवोपयोगशक्तेश्च न विनाशः समुक्तिकः । स्यादैवात्यभ्ररोधेऽपि स्वर्गेवंद्रमसोः प्रमा ॥ १८ ॥ पर्यायानंतभागेन पर्यायो युज्यते यदा। स पर्यायसमासः स्यात् श्रुतभेदो हि सावृतिः ॥ १९ ॥ अनंतासंख्यसंख्येयभागवृद्धिश्वयान्त्रितः । संख्येयासंख्यकानंतगुणवृद्धिक्रमेण च ॥ २० ॥ स्यात्पर्यायसमासोऽसौ यावदश्वरपूर्णता । एकैकाश्वरबुद्धचा स्यात् तत्समासः पदावधिः ॥ २१ ॥ पदमर्थपदं क्षेयं प्रमाणपदिमित्यपि । मध्यमं पदिमत्येवं त्रिविधं तु पदं स्थितं ॥ २२ ॥ एकं द्वित्रिचतःपंचपद्रसप्ताक्षरमर्थवत । पदमाद्यं द्वितीयं त पदमष्टाक्षरात्मकं ॥ २३ ॥ कोळाबेव चतुर्सियत तच्छतान्यपि पोड्य । ज्यशीति श्र पुनर्रुक्षाः घतान्यही च सप्ततिः ॥२४॥ अष्टाशीतिश्च वर्णाः स्युर्भध्यमे तु पदे स्थिताः । पूर्वागपदसंख्या स्यान्मध्यमेन पदेन सा ॥२५॥ एकैकाक्षरवृद्धचा तु तत्समासभिदस्ततः । इत्थं पूर्वममासांतं द्वादशांगं श्रुतं स्थितं ॥ २६ ॥ अष्टादशसद्दसाणां पदानां संख्यया युतं । तत्राचारांगमाचारं साधनां वर्णयत्यलं ॥ २७ ॥ यन्त्रद्त्रिश्चत्त्वहस्त्रेस्तु पदैः सूत्रकृतं युतं । परस्वसमयार्थानां वर्णकं तद् विशेषतः ॥ २८ ॥

९५ कुसमः सर्ग

चत्वारिंशत्सहस्रैश्च द्विसहस्रैः पदेर्पुतं । स्थानं स्थानांतरं जंतोर्वक्येकादिदशोत्तरं ॥ २९ ॥ चतःपष्टिसहस्रेर्यत्यदेश पदलक्षया । लक्षितं समनायांगं नक्ति द्रव्यान्तिस्यतां ॥ ३० ॥ धर्माधर्मैकजीवानां लोकाकाशस्य वा यथा। प्रदेशा द्रव्यतस्तुल्याः समवायेन वर्णिताः ॥३१॥ सिद्धिसीमंतकर्ज्याच्यं विमानं नरलोकजं । प्रमाणं समित्युक्तं तत्रैव क्षेत्रतस्तथा ॥ ३२ ॥ उत्सर्विण्यवसर्विण्योः कालतः समतोदिता । भावतोऽनंतयोस्तत्र ज्ञानदर्शनयोरिष ॥ ३३ ॥ पदानां तु सहस्राणि यत्राष्टाविँशतिस्तवा । लक्षयोर्द्रयमाख्यातं व्याख्याप्रक्रप्तिसंज्ञके ॥ ३४ ॥ तत्रोत्पथन्यदासेन विनयेन सविस्तरः । प्रश्नन्याख्यानभेदानां क्रमः सम्रुपवर्ण्यते ॥ ३५ ॥ षट्पंचाशत सहस्राणि पंच लक्षाः पदानि तु । ज्ञात्धर्मकथा चष्टे जिनधर्मकथामृतं ॥ ३६ ॥ यत्रैकादशलक्षात्र सहस्राण्यपि सप्ततिः । पदान्युपासकास्तत्रोपासकाष्ययने सनाः ॥ ३७ ॥ त्रयोविश्वतिलक्षाश्च सहस्राणि च विश्वतिः । अष्टी चैव सहस्राणि स्यः पदान्यँतकृहश्चे ॥ ३८ ॥ दशोपसर्ग जेतारः प्रतिवीर्थं दशोदिताः । संसारांतकृतस्तत्र मनयो संतकृदशे ॥ -९ ॥ लक्षा दानवतिर्धेत्र चत्वारिंशत्सदस्रकैः । चत्वारिंशत्सदस्राणि पदान्यभिद्धितानि त ॥ ४० ॥ स्क्रोपपादिके देशे वर्ण्यतेऽनुत्तरादिके । दशोपसर्गजयिनो दशानुत्तरगामिनः ॥ ४१ ॥

सीपुंनपुंसकैस्तिर्यग्नसुरैरष्ट ते कृताः । शारीराचेतनत्वाभ्यासुपसर्गा दशोदिताः ॥ ४२ ॥ आक्षेपण्यादयो यत्र प्रश्नव्याकरणे कथाः । पदलक्षास्त्रिनवतिः सहस्राण्यत्र पोडश ॥ ४३ ॥ अंगं विषाकसूत्रं यद्विषाकं कर्मणोऽबदत् । कोटी चतुरशीतिश्र पदलक्षा इहोदिताः ॥ ४४ ॥ शतं कोटीभिरष्टाभिः सहाष्टाः पष्टिलक्षकाः । पर्यंचाशस्यहस्राणि पदानां पंच यत्र हि ॥ ४५ ॥ दृष्टिवादप्रमाणं स्यादेतत्तत्र सविस्तारं । शतानि त्रीाणि वर्ण्यते त्रिपष्टचाधिकदृष्टयः ॥ ४६ ॥ कियातश्राक्रियातोऽन्या अज्ञानाद्विनयात्पराः ।वदंत्यो दृष्टयः सिद्धिं ताश्रत्धी व्यवस्थिताः॥४७॥ सिकयाः श्रतधाः श्रीत्या चतस्रोःशीतिरिक्षयाः । अज्ञानात्सप्तपष्टिस्ता द्वात्रिंशाद्विनयाश्रिताः ॥४८ ॥ नियतिश्र स्वभावश्र कालो देवं च पौरुषं । पदार्था नव जीवाद्या स्वपरी नित्यतापरी ॥ ४९ ॥ पंचिमिनियतिपृष्टैश्रतुभिः स्वपरादिभिः । एकैकस्यात्र जीवादेवींगेऽशीत्युत्तरं शतं ॥ ५० ॥ नियत्याऽस्ति स्वतो जीवः परतो नित्यतोऽन्यतः। स्वभावातकालतो दैवात पौरुशाच तथोत्तरे॥५१॥ सप्तर्जाबादितस्वानि स्वतश्च परतोऽपि च । प्रत्येकं पौरुषांतेभ्यो न संतीति हि सप्तैतिः ॥५२॥ नियतेः कालतःस्वांतो न तानीति चतुर्दश्चै। सप्तत्या तत्समायोगेऽशीतिश्रत्तरिशिष्ठताः ॥५३॥

१ ' बसंतीति हि सप्ततिः ' इति स पुस्तके । २ ' नियतः काटतः सप्त तत्त्वानीति चतद्देश इति स पुस्तके ।

पदार्थाभव को वेत्ति सदायैः सप्तभंगकैः । इत्याद्यनेकसंदृष्ट्या त्रिषृष्टिरुपचीयते ॥५४ ॥ सज्जीवमाववित्को वा को बाऽसज्जीवभाववित् । सदसज्जीवभावद्यः कथावक्तव्यजीववित्। ५५॥ सदवक्तव्यजीवबोऽसदवक्तव्यविच कः । सदसत्तमवक्तव्यं को वा वेत्तीति यो जनः ॥ ५६ ॥ सद्भावोत्पत्तिविद वा कोऽसद्भावोत्पत्तिविच कः। उमयोत्पत्तिवित्कश्चाऽवक्तव्योत्पत्तिविच कः।५७॥ मावमात्राभ्यपगर्मे।विकल्पैरेभिराहतैः । त्रिपष्टिः सप्तपष्टिः स्यादज्ञानिकमतात्मिका ॥ ५८ ॥ विनयः खुळु कर्तव्यो मनोवाक्कायदानतः । पितृदेवनुपञ्चानिवालवृद्धतपस्तिषु ॥ ५९ ॥ मनोवाकायदानानां मात्राद्यष्टकयोगतः । द्वात्रिश्चत्परिसंख्याता वैनयिवयो हि दृष्टयः॥ ६० ॥ इत्येवं वदतो दृष्टिं दृष्टिवादस्य पंच ते । परिकर्मादयो भेदाश्रुलिकांता व्यवस्थिताः ॥ ६१ ॥ पंच प्रवक्षयः प्रोक्ताः परिकर्मणि ताः पुनः । व्याख्याप्रज्ञप्तिपर्यताश्चंद्रसर्योद्धनामिकाः ॥ ६२ ॥ षद्त्रिश्वत्पदलक्षाभिः सहस्रैः पंचाभिः पदैः । चंद्रप्रज्ञाप्तिराचष्टे चंद्रभोगादिसंपदां ॥ ६३ ॥ पदानां पंचलक्षाभिः सहस्रीस्त्रिभिरेव च । स्र्यप्रश्नप्तिराख्याति स्र्यस्त्रीविभवोदयं ॥ ६४ ॥ सहस्रीः पंचविश्वत्या लक्षामिस्तिसामाः पदैः । जंबुद्रीपस्य सर्वस्यं तत्त्रश्राप्तः प्रमापते ॥ ६५ ॥

पदलक्षा द्विपंचाशत पर्तिसत्सहस्रकाः । प्रज्ञप्ती संति यस्यां सा द्वीपसागरवर्णिनी ११ ६६ ॥ लक्षाश्रवरशीतियां सपद्त्रिशत्सदस्रकाः । पदानां प्रवदत्येषा व्याख्याप्रश्नप्तिरुच्यते ॥ ६७ ॥ क्राविद्ववयमक्रपं च भववाभववात्मसंचयं । व्याख्यात्रज्ञप्तिराख्याति समस्तं सा सविस्तरं ॥६८॥ पदाष्ट्राशीति लक्षा हि सूत्रे चादावबंधकाः । श्रुतिस्मृतिपुराणार्था द्वितीये सुन्निताः प्रनः ॥६९॥ तुर्वीये नियतिः पक्षश्रद्धे समयाः परे । सूत्रिता हाधिकारे ते नानाभेदव्यवस्थिताः॥ ७० ॥ पदैः पंचमहत्रेस्तु प्रयुक्ते प्रथम पुनः । अनुयोगे पुराणार्थस्त्रिषष्टिरुपवर्ण्यते ॥ ७१ ॥ चत्रदेशिवधं पूर्व गतं श्रुतमदीर्यते । प्रतिपूर्व च वस्तुनि ज्ञातव्यानि यथाक्रमं ॥ ७२ ॥ दश्च चतुर्दशाष्टी चाष्टादश द्वादश द्वयोः । दश्चविद्वशितस्थिशत्तत्तर्यचदशैव तु ॥ ७३ ॥ दशैवोत्तरपूर्वाणां चतुर्णो वर्णितानि वै। प्रत्येकं विश्वतिस्तेषां वस्तूनां प्राभृतानि तु ॥ ७४ ॥ पर्वम्रत्पादपर्वोरुषं पदकोटप्रिमाणकं । द्रव्यधीव्यव्ययोत्पादत्रयव्यावर्णनात्मकं ॥ ७५ ॥ लक्षाः पण्णनतिर्यत्र पदानां तेन दृष्ट्यः । वर्ण्यते आयणीयेन स्वामतामपदानि त ।। ७६ ।। अग्रायणीयपूर्वस्य यान्युक्तानि चतुर्दश । विज्ञातच्यानि वस्तुनि तानीमानि वयाक्रमं ॥ ७७ ॥ पुर्वातमपरांतं च ध्रुवमध्रुवमेव च । तथा व्यवनलाव्धिश्र पंचमं वस्तु वर्णितं ॥ ७८ ॥

अध्रवं संप्रणध्यंतं कल्पाश्रार्थश्र नामतः । भौमावयाद्यमित्यन्यत् तथा सर्वार्थकल्पकं ॥ ७९ ॥ निर्वाणं च तथा क्षेया दितानागतकरुपता । सिद्धचारूयं चाप्युपाध्याख्यं ख्यापितं बस्त चांतिमं ८० बस्तुनः पंचमस्यात्र चतुर्थे प्राभृते पुनः। कर्मप्रकृतिसंते तु योगद्वाराण्यमुनि तु ॥ ८१ ॥ कृतिश्र वेदनास्पर्शः कमीरूपं च पुनः परं । प्रकृतिश्रा तथैवान्यद वंधनं च निवंधनं ॥ ८२ ॥ प्रक्रमोपक्रमी प्रोक्ताबुदयो मोक्ष एव च । संक्रमधा तथा लेक्या क्रेक्याकर्म च वर्णितं ॥ ८३ ॥ लेक्यायाः परिणामश्च सातासातं तथैव च । दीर्घहस्वमपि तथा भवधारणमेव च ॥ ८४ ॥ प्रहलारमाभिधानं च तक्षिधत्तानिधत्तकं । सनिकाचितमित्यन्यदनिकाचितसंयतं ॥ ८५ ॥ कर्मास्थितिकामित्युक्तं पश्चिमं स्कंघ एव च । समस्तविषयाधीना बोध्याल्यबहुता तथा । १८६॥ अन्येषामिप पूर्वाणां वस्तुषु प्रामृतेषु च । अनुयोगेषु चान्येषु मेदो ब्राह्मो यथागमं ॥ ८७ ॥ पदानां सप्ततिरुक्षा यत्र वर्णयति स्फूटं । तद्वीर्यानुप्रवादारूपं वीर्ये वीर्यवतां सतां ॥ ८८ ॥ अस्तिनास्तिप्रवादं च यत्वष्टिपदलक्षकं । जीवाद्यस्तित्वनास्तित्वं स्वपरादिभिराइ तत ॥८९॥ एकोनपदकोटीकं यत्तदुर्णयति श्रुतं । पूर्व झानप्रवादाख्यं झानं पंचविधं गुणैः ॥९०॥

पूर्वे सत्यप्रवादाख्यं पदकोटीकपैरूपदं । भाषा द्वादश्वधा प्राह दश्वधा सत्यभाषणं ॥९१॥ हिसाधकर्नुः कर्तुर्वा कर्त्तव्यमिति भाषणं । अभ्याख्यानं प्रसिद्धो हि वागादिकलृहः पुनः ॥९२॥ दोषाविष्करणं दृष्टैः पश्चात्यैश्रन्यभाषणं । भाषाबद्धश्रलापाख्या चतुर्वभीविवर्जिताः ॥९३॥ रत्यरत्यभिष्ठे वामे रत्यरत्युपपादिके । आसज्यते जयार्थेषु श्रोता सोपाधिवाक पुनः ॥९४॥ वंचनाप्रवर्ण जीवं कर्ता निःकृतिवाक्यतः । न नमत्यधिकेष्वात्मा सा च प्रणतिवागभूत । ९५॥ या प्रवर्त्तयति स्तेये मोघवाक सा समीरिता। सम्यग्मागें नियोक्त्री या सम्यग्दर्शनवागसी॥९६॥ मिष्यादर्शनवाक् सा या मिथ्यामार्गोपदेशिनी । वाचो द्वादश्मेदाया वक्तारो द्वीद्रियादयः॥९७॥ दशभा सत्यसञ्जावे नामसत्यमुदाहृतं । इंद्रादिव्यवहारार्थे यत् संज्ञाकरणं हि तत ॥९८॥ यदर्शासंश्विधाने अपि रूपमात्रेण भाष्यते । तद्रपसत्यं चित्रादिप्ररुपादावचेतने ॥९९॥ आकारेणाश्चप्रस्तादौ सता वा यदि वाऽसता । स्थापितं व्यवहारार्थं स्थापनासत्यग्रुच्यते ॥१००॥ प्रतित्या वर्तते मानान यदौपश्चमकादिकान् । प्रतीत्यसत्यमित्युक्तं वचनं तद्यथाऽगमं ॥१०१॥ सामग्रीकृतकायस्य वाचकत्वैकदेशतः । वचः संद्रतिसत्यं स्यात मेरीशन्दादिकं यथा ॥१०२॥ १ षडाधेकैककोटिपदं ।

चेतनाचेतनद्रव्यसंनिवेशाविभागकृत् । वचः संयोजनासत्यं ऋौंचव्युहादिगोचरं ॥ १०३॥ यदार्याऽनार्यनानात्वनानाजनपदेष्विह । चतुर्वर्गकरं वाक्यं सत्यं जनपदाश्चितं ॥१०४॥ यदुग्रामनगराचारराजधर्मीपदेशकत । गुणाश्रमपदोद्धासि देशमत्यं त तन्मतं ॥१०५॥ छबस्ये द्रव्ययाथातम्यज्ञानं वैकल्यवत्यपि । प्राप्तकाप्राप्तकत्वे अपि भावसत्यं वचः स्थितं।१०६॥ दच्यपर्यायभेदानां याथाम्यप्रतिपादकं । यत्तत्समयसत्यं स्थादागमार्थपरं वचः ॥१०७॥ कोट्यः पर्विश्वतिर्यत्र पदानां परिवर्णिताः । आत्मप्रवादपूर्वेऽपि भयो युक्तिपरिग्रहे ॥१०८॥ तत्र कर्तरवभोक्तरवनित्यताऽनित्यतादयः । आत्मधर्मा निरूप्यंते तस्नेदाश्च सयुक्तिकाः ॥१०९॥ साञ्जीतिपदलक्षेकपदकोटीप्रमाणकं । पूर्व कर्मप्रवादाख्यं कर्मवंघस्य वर्णकं ॥११०॥ लक्षाश्चतरशीतिस्त पदानां यत्र वर्णिताः । पूर्व नवममाख्यातं प्रत्याख्यानं तदाख्यया ॥१११॥ प्रमिताप्रमितं तत्र द्रव्यमावसमाश्रयं । प्रत्याख्यानं समाख्यातं यश्च प्रावण्यवर्धनं ॥११२॥ कोटी च दशलक्षाश्च यत्पदानां प्रवर्तिता। तद्विद्यानुप्रवादारूयं पूर्व दशममत्र च ॥११३॥ लघ्वीं अष्टप्रसेनाचा विद्याः सप्तश्रतानि तु । रोहिण्याद्या महाविद्याः प्रोक्ताः पंचश्रतानि स्वार १४॥ कोट्यः पर्दिश्वतिर्धीस्मन् पदानां सुप्रतिष्ठिताः । कल्याणनामधेयं तत् पूर्वमन्वर्धनामकं ॥११६॥

ज्योतिर्गणस्य संचारं त्रिपष्टिपुरुषाश्चितं । सुरासुरेंद्रकल्याणं वर्णयत्यतिविस्तरं ॥ ११६ ॥ स्वप्नांतिरिक्षमोमांगस्वरव्यंजनलक्षणं । छित्रमित्यष्टघा भिन्नं निमित्तं शाक्कनं तथा ॥११७॥ यस्त्रयोदश्चकोटीभिः पदानां समधिष्ठितं । प्राणावायारूपपूर्वं तस्त्रणीतं द्वादशं परं ॥ ११८॥ यत्र कायचिकित्सादिरायुर्वेदोष्ट्रधोदितः । त्राणापानविभागोदिभूतकर्मविधिस्तथा ॥११९॥ क्रियाविशालपूर्वे त नवकोटीपदात्मकं । छदःशब्दादिशास्त्राणि तत्र शिल्पकला गुणाः ॥१२०॥ पंचाशत्पदलक्षाभिः कोट्यो द्वादश यत्र तु । पूर्वे चतुर्दशे लोकविद्सारे हि तत्र च ॥१२१॥ अंकराभिविधिश्वाष्ट्रव्यवहारविधिस्तथा । परिकर्मविधिःशोक्तः समस्तश्चतसंपदा ॥१२२॥ जलस्थलगताकाशक्ष्यमायागता पुनः । चुलिका पंचधान्वर्थं संज्ञा मेदवती स्थिता ॥१२३॥ द्विकोट्यो नवलक्षात्र नवाशीतिसहस्रकैः । द्वे शते पदसंख्यानां पंचानां च प्रथम प्रथम ॥१२४॥ चतुर्दशप्रकारं स्थादंगवाद्यं प्रकीर्णकं । ग्राह्यं प्रमाणमतस्य प्रमाणपदसंख्यया ॥ १२५ ॥ अष्टावक्षरकोटचस्त लक्षेकाष्टसहस्रकैः। यतं च पंचसप्तत्या तत्रैकोऽश्वरसंग्रहं ॥ १२६ ॥ त्रयोदशसहस्राणि पंचशत्येकविंशतिः। कोटी च पदसंख्येयं वर्णाः सप्तेव वर्णिताः ॥ १२७॥ पंचिवविरुक्षात्र त्रमस्त्रियत् शतानि च । अशीतिः श्लोकसंख्येयं वर्णाः पंचदशात्र च ॥१२८॥ तत्र सामायिकं नाम अञ्जीभत्रसुसादिषु । रागद्वेषपरित्यागात्समभावस्य वर्णकं ॥ १२९ ॥ जिनस्तवविधानाख्यः स चतुर्विंशतिस्तवः । वर्णको वंदनावंद्यवंदना द्विविधादिना ॥ १३० ॥ दुरुषे क्षेत्रे च कालादौ कृतावयस्य शोधनं । प्रातिक्रमणमाख्याति प्रतिक्रमणनामकं ॥ १३१ ॥ दर्भनक्षानचारित्रतपोवीयौपचारिकं। पंचधा विनयं वक्ति ततु वैनयिकनामकं॥ १३२ ॥ चतः शिरखिद्धिनतं द्वादशावतंमेव च । कृतिकर्माख्यमाचष्टे कृतिकर्मविधि परं ॥ १३३ ॥ दर्भवैकालिकं वक्ति गोचरग्रहणादिकं। उत्तराध्ययनं वीरनिर्वाणगमनं तथा।। १३४ ।। तत्कल्पन्यवहाराख्यं प्राह् कल्पं तपस्विनां। अकल्प्यसेवनायां च प्रायश्चित्तविधि तथा।। १३५ ॥ यत्कल्पाकल्पसंत्रं स्थात तत्कल्पाकलपद्वयं पुनः। महाकल्पं पुनर्द्रव्यक्षेत्रकालेक्षितं यतुः ॥१३६॥ देवोपपादमाचष्टे पुंडरीकाक्षमप्यतः । देवीनाम्रुपपादं तु पुंडरीकं महादिकं ।। १३७ ॥ निषद्यकाख्यमाख्याति प्रायश्चित्तविधि परं । अंगनाश्चश्चतस्यायं न्यापारः प्रतिपादितः ॥१३८॥ एकमष्टी च चत्वारि चतुः वर् सप्तभिश्रतुः । चतुः श्रून्यं च सप्तत्रिसप्तश्रून्यं नवापि च ॥१३९॥ पंच पंचेककं पर च तथकं पंचतत्वतः । समस्तश्रुतवणीनां प्रेमाणं परिकीतितं ॥१४०॥

लक्षाशीतिसहस्राणि चतुर्भित्र चतुःशती। सप्तपष्टित्र निर्दिष्टाः कोटीकोव्य इमाः स्फटाः ॥१४१॥ चरवारिशचतुर्रुक्षास्त्रिसप्तिश्वतानि च । सप्तिविश्व तथा ज्ञेया इमाः कोटचः स्फटीकृताः॥१४२॥ सपंचनवतिर्रुक्षाः सपंचाशत्सहस्रकं । सहस्रं षदशती वर्णा वर्णाः पंचदशापि ते ॥ ४३॥ क्षयोपशमभावे च श्रुतावरणकर्मणः । मतिपूर्वे परोक्षं स्यादनंतविषयं श्रुतं ॥१४४॥ इंद्रियानिद्रियोत्थं स्यान्मतिज्ञानमनेकथा । परोक्षमर्थसाश्चिथ्ये प्रत्यक्षं व्यवहारिकं ॥१४५॥ क्षयोषशमसापेक्षं निजावरणकर्मणः । अवग्रहेहावायारूया घारणा च चतुर्विधः ॥१४६॥ इंद्रियानिद्वियैः पहिभिश्वत्वारोऽवग्रहादयः । भवति गुणिता भेदाश्रतुर्विग्नतिरेव ते ॥१४७॥ श्रन्दगंधरसस्पर्शन्यंजनावग्रहेर्युताः । चाष्टाविंशतिरुक्तास्ते द्वात्रिशन्म्लभंगकैः ॥१४८॥ बह्वाग्रेः पर्मिरभ्यस्तास्ते त्रयोराशयश्रतैः । चत्वारिंश श्रेत चाष्टापष्टिः द्वानवतं शतं ॥१४९॥ अभ्यस्ताःसतरेस्तैस्तेरष्टाक्षीतं शतद्वयं । वट्तिंशत त्रिशती च स्यादशीत्याऽसी चत्रर्यता॥१५०॥

मतिज्ञानविकल्पोऽयं तावत्स्वावृत्तिकर्मणः । क्षयोपश्चमभेदेन निद्यमानः सुदृष्टिषु ॥१५१॥ देशप्रत्यक्षप्रद्भतो जीवसिद्धौ त्रिषा विधिः । देशः सर्वेश्र परमः प्रद्रलावधिरिष्यते ॥१५२॥ १ चतुश्चत्वारिंशं शतं १४४। २ उभयदीवकमिदं। ३ शतं चाष्टाषष्टिः १६८। ४-१९२।

देशप्रत्यक्षमेव स्यान्मनःपर्यय इत्यपि । विपुलर्जुमतिप्रख्याः सोऽवधः सक्ष्मगोचरः॥१५३॥ सर्वप्रत्यक्षमंत्यं स्यात्केवलावरणक्षयात् । अक्षयं केवलज्ञानं केवलं विश्वगोचरं ॥१५४॥ परोक्षस्य प्रमाणस्य हानोपादानधीः फलं । प्रत्यक्षस्य तथोपेक्षा प्रागमोहफलं द्वयं ॥१५५॥ पारंपरेंग मोक्षस्य हेतुर्ज्ञानचतुष्टयं । साक्षादेव भवत्येकं केवलज्ञानमञ्चयं ॥१५६॥ प्रमाणप्रमिताथीनां श्रद्धानं दुर्शनं छुभं । छुभित्रया सुबृष्टिश्र चारित्रमिति वर्ण्यते ॥१५७॥॥ सम्यवत्वज्ञानचारित्रत्रितयं मोक्षसाधनं । श्रद्धेयं चाप्यनुष्ठेयं परसंपदमिच्छता ॥१५८॥ हतोऽन्यदुत्तरं नास्ति नासीन्नापि भविष्यति । मुक्त्यंगमित्यवेतव्यमिति सारसम्बयः ॥१५९॥ इत्याद्यस्य जिनेंद्रस्य प्रपीय वचनौषधं । संदेहांतकनिर्म्नका म्रकेवाभाज्जगत्त्रयी ॥१६०॥ गृहीतरत्नत्रयभूषणा पुरा जना बभूतुः स्थिरमावनास्तदा । परे यतिश्रावक्षधर्मदीक्षिताः कते युगे युक्तगुणाश्रकासिरे ॥ १६ : ॥ युतं च संघन चतुर्विधेन तं जगदिहाराभिमुखं जिनेश्वरं। विश्वदसम्यक्विधयश्रत्विधाः प्रणम्य जग्मविव्धा निजास्पदं ॥ १६२ ॥ गृहाश्रमी श्रावकमुख्यतां सृतो जिनेश्वरं तं मरतेश्वरो नृपः।

समर्च्य साकेतमितः प्रमोदवानुदारवंशस्थन्पैः परिष्कृतः ॥ १६३ ॥

इत्यरिष्टनोमिपुराणसंग्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यकृतौ प्रथमतीर्थकरधर्मतीर्थप्रवर्तनो नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

## एकादशः सर्गः ।

अथ क्रस्वात्मजोत्पत्ती भरतः सुमहोत्सर्व । कृतचकमहोऽपासीत् षट्खंडविजिभीषया ॥१॥ चतुरंगमहासेनो नृपचकेण संगतः । अग्रप्रस्थितचक्रेण युक्तो दिक्चिकिणां नृणां ॥ २ ॥ गंगासुर्दग्रहेण स्वातं । अग्रप्रस्थितचक्रेण युक्तो दिक्चिकिणां नृणां ॥ २ ॥ गंगासुर्दग्रहेण सहार्यायकृतभक्तकं ॥ ३ ॥ हारेणोद्धाटितेनासौ प्रविश्याश्वयुगाश्रितं । अनितंजितनामानं रथमारुख वेगिनं ॥ ४ ॥ अवगास्त महावाहुजातुद्रग्रं महोद्दार्थ । वज्रकांडधनुःपाणिवैज्ञास्वस्थानमास्थितः ॥ ५ ॥ सहिष्रपृष्टिसंघानविचानेषु विद्यारदः । स्वनामांकमभोशास्यं सुगोचाश्चग्रमाण्युगं ॥ ६ ॥ सहराप्यात बजाभो गत्वा द्वादश्योजनीं । प्रासादं मागधस्याशु प्रविश्वन्युस्तंवरः ॥ ७ ॥ हृद्येयन समं तिस्मन् प्रासादं चित्रतं सुरः । संभावः स तमालोक्य चिक्रनामांकिनं शरं ॥ ८ ॥ १ अवानवर्य 'तेला / कृत्वा ।

चक्रवर्तिनम्रत्पन्नं ज्ञात्वा स्वं पुण्यमल्पक्षः । निदित्वा मग्रमानोऽसौ रत्नपाणिरुपागतः ॥ ९ ॥ हारं स पृथिवीसारं मुक्टं रत्नकुंडले । उपनीय सुरत्नानि वस्त्रतीर्थोदकानि त ॥ १० ॥ साधि किं करवाणीश्च देह्यादेशं बुधोऽनदत् । ग्रक्तस्तेन गतः स्थानं निर्ययो मरतोऽप्यतः॥११॥ भूतव्यंतरसंघातान् दाक्षिणात्यान् महावलान् । साधयन् सागरद्वारं विजयं तमवाप सः ॥१२॥ धरं वरतनुस्तत्र यथा मागधमाहयन् । चुडामणिमसौ दिन्यं प्रवेयकप्ररखदं ॥ १३ ॥ बीरांगदे च कटके कटीवर्त च सुत्रकं । उपनीय प्रणम्येशं विश्वक्तं किंकरो ययौ ॥ १४ ॥ पाश्चात्मं साधयन् विश्वं दधद्वपालमंडलं । अनुवेदिकमागच्छत् सिंधुद्वारं स बंधुरं ॥ १५ ॥ प्रमासममरं तत्र गंगाद्वारविधानतः। नमयित्वा वशं चक्रे चक्रेशः शक्रविक्रमः ॥ १६ ॥ लेभे संतानकं तस्मान्माल्यदामकमुत्तमं । मुक्ताजालं च मौलि च रत्नचित्रं च हेमकं ॥ १७॥ चकरत्नातुमार्गं स विजयार्द्धस्य वेदिकां । प्राप्तथकधरो दध्यौ सोपवासो गिरेः सुरं ॥ १८ ॥

गुष्मा स्वावधिकात्त्राप्तः सोऽभिषिच्य महद्धिभिः । विजयार्द्धकुमारारूयो देवः प्रणतिपूर्वकं ॥१९॥ भृृंगारं कृततोषं च सिंहासनमनुत्तमं । छत्रचामरयुग्मानि दत्वा तेष्द्रमिति न्यगात् ॥ २० ॥ तत्र चक्रमद्दं कृत्वा स तमिश्रगुहामुखं । प्रापत्तु कृतमारुस्तं सुरः प्राप ससंभ्रमः ॥ २१ ॥ तिलकाद्यानि दिव्यानि भूषणानि चतुर्दश । प्रदाय प्रणिपत्यासौ तशहमिति यातवान ॥ २२॥ सेनापतिरयोध्यस्य राजराजस्य ज्ञासनात् । अश्वरत्नं श्रुकच्छायं कुम्रदामेलकाभिधं ॥ २३ ॥ आरुध दंडरन्नेन प्रचंडेन पराङ्मयुः। गुहाद्वारकवाटानि प्रताड्यानुपलायितः ॥ २४ ॥ उद्घाटिने गुहाद्वारे पण्मासैः स निरूष्मणि । सेनयाऽविशदारुह्य गर्जे विजयपर्वतं ॥ २५ ॥ तत्रोन्मग्नजला नाम्ना सन्निमयजलापगा । महानद्योस्तये।स्तीरे गुहामध्येऽग्रुचचपुः ॥ २६ ॥ नित्यांधकारमुद्रास्या काकणीमणिरोचिषा । स्कंधावारं स्थितं तत्र नक्तंदिवमतंद्रितं ॥ २७॥ कामदृष्टिगृहपती रत्नभद्रमुखो द्वतं । स्थपतिश्र स्थिरस्ताभ्यां संक्रमः सरितोः कृतः ॥ २८ ॥ उत्तीर्य संक्रमाकांत्या सद्यो नद्योर्थयौ चमुः । द्वारम्चरमुद्धाट्य प्रागिवात्तरभारतं ॥ २९ ॥ म्लेच्छराजसहस्राणि वीक्ष्यापूर्वविक्तथिनी । क्षामितान्यभिगम्याञ्च योधयामासुरश्रमात् ॥ ३०॥ ततःकुद्धो युषि म्लेच्छैरयोध्यो दंडनायकः । युद्ध्या निर्धृय तानाश्च दश्चे नामार्थसंगतं ॥ ३१॥ भयान्म्लेच्छास्ततो जाताः शर्णं कलदेवताः । घोरान्मेघमुखोन्नागान् दर्भशस्याधिशायिनः ॥३२॥ ततो मेघपुत्ता देवाः लमापूर्व युधि स्थिताः । युद्धा जयकुमारस्तैलेंभे मेघस्वरामिधां ॥ ३३ ॥ पुनर्मेघम्रुखा घोरैमेंचैरापूर्य पुष्करं । ववृषुर्मेघमात्रामिधाराभिः सैन्यमस्तके ॥ ३४ ॥

डड्डा वृष्टि ततबक्ती सतडिद्वर्जिवाशनि । चर्मरत्नमधबके छत्ररत्नं तथोषरि ॥ ३५ ॥ द्विषद्गोजनविस्तीर्णा तरेती साऽप्सु वाहिनी । अंडायते स्म सप्ताहं कोदिशीकत्वमागता ॥३६॥ तता निधिपतिः कृद्धो गणबद्धाभिधानकान् । देवानाज्ञापयत् तैस्तैर्ध्वस्ता मेघमुखाः सुराः ॥३७॥ ततो मेघमुखैम्लेंच्छाः प्रोक्ताः संहृतवृष्टिभिः । चिक्रणं नारणं जग्मुरादाय वरकन्यकाः॥ ३८ ॥ भीतानाममयं दस्त्रा स तेषां शासनैषिणां । आयादायासनिर्धकः सिंधुनद्यनुवेदिकं ॥ ३९ ॥ सिंधदेव्यभिषिच्यैनं सिंधुकुटाम्रवासिनी । ददौ मद्रासने भद्रे पादपीठापशामिते ॥ ४० ॥ चक्रवर्ती चम्ं मुले संस्थाप्य हिमबद्गिरेः । कृताष्ट्रमोपवासोऽसी दर्भश्रय्यामधिष्ठितः ॥ ४१ ॥ कृततीर्थोदकस्नानः कृतकौतुक्रमंडलः । आरूढाश्वरथो धन्नी चक्रायुधपुरःसरः ॥ ४२ ॥ क्षुक्षकं हिमवत्कूटं यत्र तत्र गतः शरी । वैशाखं स्थानमास्थाय बमाण रणदक्षिणः ॥४३॥ मी मो नागसुपर्णाद्याः शासनं भृगुताशु मे । देशस्या इत्यतश्रापमाकुष्य शरमाश्चिपत् ॥४४॥ पपाताञ्चनिनिर्घोषो योजने द्वादशै शरः । हिमवत्कृटवासी तं सुरो दृष्टा समागमद ॥४५॥ दिच्यामोपिषमालां स दिच्यं च हरिचंदनं। दस्त्रा संपूज्य तं यातः शासनैषी विसर्जितः ॥४६॥ आगत्य चक्रवर्ती चततो हुपमपूर्वतं । तत्रालिखिकां नाम काकण्या स परिस्फुटं ॥ ४७ ॥

ष्टपसस्य सुतो भोऽहं चक्री भरत इत्यसौ। प्रवाच्य विजयाईस्य वेदिकासगसत् प्रभुः ॥ ४८ ॥ बुद्ध्वोपवासिनं तत्र श्रेणिद्वयनिवासिनौ। निमिश्च विनमिश्रोभौ गंधाराधैः समागतौ ॥ ४९ ॥ स्रीरतं प्रतिग्रह्याभ्यां सुभद्रास्यं खर्गनंतः । गंगासुवेदिकं गरवा भक्तमष्टममास्थितः ॥ ५० ॥ गंगादेवी विदित्वा तं गंगाकुटनिवासिनौ। हेमकुंभसहस्रेण कृत्वा तदिभिषेचनं ॥ ५१ ॥ स्त्निसहासने तस्म पादपीठयुते ददी । विजयाईकुमाराऽपि तस्यौ चक्रेश्वशासने ॥ ५२ ॥ अष्टादश्वसहस्राणि स्लच्छित्रातं ततः । वशीकृत्याचसत्तरतः संदक्षापतमाप सः ॥ ५३ ॥ उपोषिताष्टमायास्म नाट्यमालोऽप दचवान् । नानास्यं स नेपध्यं वियुदाभ चक्रेडले ॥ ५४॥ अयोध्योदाटितनासौ गुहाहारोण पूर्वत् । प्रविद्य निर्मतः सिधोरिव गारोन सेन्या ॥ ५५ ॥

विजित्य भारतं वर्षे स पर्खंडमखंडितं । षष्टिवर्षसहसैस्तु विनीतां प्रस्थितः कृती ॥ ५६ ॥ चक्रे सुद्देनेऽयोध्यामविश्वत्यथ चक्रभृत् । बुद्धिसागरमप्राक्षीत् संदिहानः पुरोधसं ॥ ५७ ॥ साधिते भारते वास्ये चक्ररत्नमिदं किन्नु । दिन्यं विश्वति नायोध्यो योध्याः संति न के च नः॥५८॥ पुरोधाः सोभ्यघाद्धर्तर्श्वातरा भवतो न तु ।ये महाबळसंपकास्ते न श्रृण्वंति शासनं ॥ ५९ ॥ तदाकर्ण्ये वचस्तुर्णे तेशां प्रेषयति स्म सः । स सामोपप्रदानादि नीतिपूर्वं वचोहरात् ॥ ६० ॥ कुरुजांगलपंचालसुरसेनपटचराः । तालिंग, काशि, कौशल्य, मद्रकारवृकार्थकाः ॥ ६४ ॥

सोल्बावृष्टत्रिगत्तीत्र क्रुशाओ मत्स्यनामकः। कुणीयात्कोशको मोको देशास्ते मध्यदेशकाः ॥६५॥

ततस्ते तिक्रमित्तेन मानिनो लब्धबोधयः । स्वराज्यान्यत्यज्ञस्त्यागं मन्यमाना महोत्सवं ॥६१॥

बाह्यीकात्रेयकांबोजा यवना भीरमद्रकाः । काथतीयश्र शरश्र वाटवानश्र कैकयः ॥ ६६ ॥ गोधारः सिंधुसौवीरभारद्वाजद ग्रोरुकाः प्रास्थालास्तीर्णकर्णाश्च देशा उत्तरतः स्थिताः ॥६७॥ खडांगारकपोंद्रथ मछप्रवकमस्तकाः । प्राद्योतिषश्च वंगश्च मगघो मानवर्तिकः ॥ ६८ ॥ मलदो भागवश्वामी प्राच्यां जनपदाः स्थिताः। वाणग्रुक्तश्र वैदर्भाः माणवः सककापिराः ॥६९॥ मुलकाश्मकद्रांडीककलिंगासिककुंतलाः । नवराष्ट्री माहिषकः पुरुषी भोगवर्धनः ॥ ७० ॥ दाक्षिणात्या जनपदा निरुच्यंते स्वनामाभैः । माल्यकस्त्रीवनोपातदुर्गसूर्पारकवुकाः ॥ ७१ ॥ काश्विनासारिकागर्ताः ससारस्वततापसाः। माहेमो मरुकच्छश्र सुराष्ट्रो नर्मदस्तथा ॥ ७२ ॥ ष्ते जनपदाः सर्वे प्रतीच्यां नामभिः स्मृताः। दशार्णकेति किष्कंषश्चिप्रावर्त्तनेवथा ॥ ७३ ॥

२१२

नेपालोत्तमवर्णश्च वैदिशांतपकौश्रलाः। पत्तनो विनिहात्रश्च विद्यापृष्ट्वनिवासिनः ॥ ७४ ॥ मद्रवत्सविदेहाश्र कुशभंगाश्र सैनुवाः । वज्रखंडिक इत्येते मध्यदेशाश्रिता मताः ॥ ७५ ॥ देशानेताननुज्ञातान् गुरुणा भरतानुजाः । दारानिव विधेयांश्र मुमुचुस्ते मुमुश्चवः ॥ ७६ ॥ अथ बाहुबली चक्रे चक्रेशं प्रत्यवस्थिति । संदधानी मनश्रके चक्रेऽलातमये यथौ ॥ ७७ ॥ भवतो न भुजिष्योऽहमिति प्रेष्य बचोहरान् । पोदनामिर्ययो योद्धमक्षीहिण्या युतो हुतं ॥७८॥ चक्रवर्त्यपि संप्राप्तः सैन्यसागररुद्धदिक् । विततापरदिग्मागे चम्बोः स्पर्शस्तयारभृत । ७९॥ उमये मंत्रिणो मंत्रं मंत्रयित्वाहुरीशयोः । माभूज्ञनपदश्वयो धर्मयुद्धिमहास्त्वित ॥ ८० ॥ प्रतिपद्य वचस्तौ तत् दृष्टियुद्धं प्रचक्रतुः । चिरं निमंपमुक्ताक्षौ दृष्टौ खे खेचरामरैः ॥ ८१ ॥

किमष्ठोऽत्राजयज्ज्येष्ठं पंचचापक्षतोच्छति । ऊर्ध्वदृष्टिमधोदृष्टिस्तदृक्तैः पंचिविञ्चतिः ॥ ८२ ॥

ततोऽन्योन्यश्चनश्चिमतरंगाघातदुःसहं । जलयुद्धमभृद् रौद्रं सरस्यत्र जितोऽग्रजः ॥ ८३ ॥ बिहतास्फोटिताटोपं नानाकरणकौशलं । मह्ययुद्धमभूत्पश्चाद् रंगभूमौ चिरं तयोः ॥ ८४ ॥ पादावष्टं मसंभिन्नहृदया युध्यमानयोः । तयोभियेव वैरणे ररास वसुधा बधुः ॥ ८५ ॥ १ 'तथा ग इति स पुस्तके। २ 'वरयो ग इति स पुस्तके।

मरतं द्वजवंत्रेण द्यावान् द्वजविक्रमी । निरुद्धचोश्चिप्य संतस्ये रत्नग्रैलमिवामरः ॥ ८६ ॥ प्रेष्ठकीः सुरसंघातैः खेचरैरपि मूचरैः । अहोबीर्यमहो धैर्य साधु साध्वित वर्णितं ॥ ८७ ॥ साथ संसाध्य प्रकेन भरतेन रुपा ततः । अपमृत्युस्मृतं चन्नं सहस्नारं स्थितं करे ॥ ८८ ॥ रध्यं यक्षसहस्रेण सहस्रकिरणप्रमं । प्रश्लम्य चक्रमुन्युक्तं वधार्यं आत्ररुन्युक्तं ॥ ८९ ॥ चरमोत्तमदेहस्य तस्याञक्तं विनाञ्जने । देवताधिष्ठितं चक्रं त्रिःपरीत्यागतं पुनः ॥ ९० ॥ ज्येष्ठजातरमालोक्य निर्वृणं भुजविक्रमी । कणौं पिधाय इस्ताभ्यां निर्निद श्रियमित्यसौ ॥९१॥ स्वच्छानामनुकलानां संहतानां नुचेतसां । विषयीसकरीं लक्ष्मीं थिक पंकित्रीमवांमसं ॥ ९२ ॥ मधुरस्निग्वशीलानां चिरस्थस्नेहद्दारिणीं। चलाचलारिमकां थिक् थिक् यंत्रमृतिंमिव श्रियं ॥९३॥ सर्वतोऽपि सदः प्रेक्षां नरेंद्राणामपि स्वयं। दृष्टि दृष्टिविषस्येव विक विक लक्ष्मीं मयावद्दां ॥९४॥ मुलमध्यांतदःस्पर्धां सर्वदात्रिशिखामिव । मास्तरामपि धिम्लक्ष्मीं सर्वसंतापकारिणीं ॥ ९५ ॥ मर्त्यलोके सुखं तद् यश्वित्तसंतोवलक्षणं । सति बंधविरोधे हि न सुखं न घनं नृणां ॥ ९६ ॥ अनयंति तृषां मोगाः पविकलेषु बंधुषु । शीवज्वरामिभृतानां शीवस्पश्ची इवासुखं ॥ ९७ ॥

<sup>&#</sup>x27; शीतद्वाराभिभूतानां १ इति स पुस्तके ।

इति संचित्य संत्यज्य स राज्यं तपसि स्थितः । कैलासे प्रतिमायोगं तस्थौ वर्षे सुनिश्वलः॥९८॥ वल्मीकरंघ्रनिर्यातैः फणिभिर्मणिभूषितैः । चरणौ रेजतुस्वस्य पुरेव नरपैर्भेतैः ॥ ९९ ॥ बल्लभेव पुरा बल्ली माधवी कोमलांगिका । निःशेषांगपरिष्वंगं चक्रे तस्य मुनेरिप ॥ १०० ॥ लतां व्ययनयंतीभ्यां खेचरीभ्यां बभी मुनिः। श्याममृतिः स्थिरो योगी यथा मरकताचलः॥१०१॥ कवार्यातमसौ कृत्वा भरतेन कृतानतिः । केत्रलङ्गानमुत्पाद्य पारिषद्यः प्रभोरभूतु ॥ १०२ ॥ चतर्दश्रमहारत्नैर्निधिमिर्नवभियुतः । निःसपत्नं ततथकी व्रमोज वस्रधां कृती ॥ १०३ ॥ अदाबुद्वादश्चर्याणि दानं चासौ यथेप्सितं । लोकाय कृपया युक्तः परीक्षापरिवर्जितं ॥१०४॥ जिनशासनवात्सल्यमक्तिमारवशीकृतः । परीक्ष्य श्रावकान् पश्चाङ् यववीशंक्ररादिभिः ॥१०५॥ काकिण्या लक्षणं कत्वा सुरत्नत्रयसूत्रकं । संपूज्य स ददौ तेभ्यो भक्तिदानं कृते युगे ॥१०६॥ ततस्ते बाक्षणाः श्रोक्ताः वृतिनो भरतादृताः । वर्णत्रयेण पूर्वेण जाता वर्णचतुष्ट्यी ॥१०७॥ चक्रच्छत्रासिदंडास्ते काकिणीमणिचर्मणी । सेनागृहप्रतीमाश्वाः पुरोधःस्थपतिस्त्रियः ॥१०८॥ चतुर्दश्चमहारत्ननिचयाश्वकवर्तिनः । प्रत्येकं रक्षिता देवैः सहस्रगुणनैर्वभुः ॥१०९॥ कालवापि महाकालः पांदुको माणवस्तया । नैःसर्पः सर्वरत्नाव शंखपबन्ध पिंगलः ॥११०॥

अमी पुण्यवतस्तस्य निधयो निधना नव । पालिता निधिपालाख्यैः सुरैलेकिोपयोगिनः॥१११॥ शकटाकृतयः सर्वे चतुरक्षाष्ट्रचक्रकाः । नवयोजनविस्तीर्णा द्वादशायामसंमिताः ॥११२॥ ते चाष्ट्रयोजनागाधा बहुवश्वारकश्वयः । नित्यं यक्षसहस्रेण प्रत्येकं रक्षितेश्विताः ॥११३॥ ज्योतिर्निमित्त्रशासाणि हेतुवादकलागुणाः । शब्दशास्त्रपुराणाद्ध्याः सर्वे कालनिधौ मताः॥११४॥ पंचलोहादयो लोहा नानाभेदाः प्रवर्तिताः । लब्धवर्णैविनिर्णेया महाकालीनधौ पुनः ॥११५॥ धान्यानां सकला भेदाः शालिबीहियवादयः। कट्तिकादिभिद्रंच्यैः प्रणीताः पांडुके निष्मौ॥११६॥ कवर्षः खेटकैः खर्दः शरैः शक्तिशरासर्नः । चकाद्यैगयुर्वेदिन्यैः पूर्णी माणवको निधिः॥११७॥ श्चयनाश्चनवस्तुनां विविधानां महानिधिः । सर्पे गृहोपयोग्यानां मोजनानां च माजनं ॥११८॥ इंद्रनीलमहानीलवज्रवेड्डर्यपूर्वकैः । सर्वरत्ननिधिः पूर्णः सरत्नैः सुमहाशिखैः ॥११९॥ भेरीशंखानकैर्वाणाबळरीम्ररजादिभिः । आतोद्येश्रोद्यसंपूर्णैः पूर्णः शंखनिधिर्महान् ॥१२०॥ पहचीणमहानेत्रदुक्लवरकंबलैः । बस्नैविचित्रवर्णादयैः पूर्णः पद्मनिधिः सदा ॥१२१॥ कटकैः कटिसूत्राद्यैः स्त्रीपुंसामरणैः धुभैः । स पिंगलनिधिः पूर्णो गजवाजिविभूषणैः ॥१२२॥ कामहृष्टिकशास्तेअमी नवापि निधयः सदा । निष्पादयंति निःश्चेषं चक्रवर्त्तिमनीषितं ॥१२३॥

284 श्वतानि त्रीणि षष्ट्या तु सूपकाराः परे परे । कल्याणसिक्तमाहारं प्रत्यहं ये वितन्त्रते ॥१२४॥

सहस्रासिक्तकवलो हात्रिशत तेपि चिक्रणः । एकश्रासौ सुभद्रायाः एकोऽन्येषां त सुप्रये॥१२५॥ चित्रकारसहस्राणि नवतिर्नवभिः सह । द्वात्रिशत ते सहस्राणि नृपा पुकुटबद्धकाः ॥ १२६ ॥ देशाश्वापि हि तावंतो जयंत्यपि सुरक्षियः । अंतःपुरसहस्राणि तस्य चण्णवतिः प्रभोः ॥१२७॥ हलकोटी तथा गावस्त्रिकोत्यः कामधेनवः । कोव्यथाष्ट्रादशाश्वानां निश्रेया वातरहसां॥१२८॥ लक्षाश्रतस्त्रीतिस्त मदमंथरगामिनां । हस्तिनां सुरथानां च प्रत्येकं चक्रवर्त्तनः ॥१२९॥ आदित्ययश्वसा सार्द्ध विवर्द्धनपुरोगमाः । पंच पुत्रशतान्यस्य वशाश्वरमदेहकाः ॥ १३०॥ माजनं भाजनं शय्या चमुर्वाहनमामनं । निधिरत्नं पुरं नाट्यं भोगास्तस्य दश्चांगकाः ॥१३१॥ स पोडशमहस्त्रेश्च गणवद्धसुरेः सदा । सेवायां सेव्यते दक्षः प्रमादरहितैहितैः ॥१३२॥

विभवेन नरेंद्रोऽसी ताद्येन युतापि सन् । शास्त्रार्थभुणाधीश्रके दुर्गतिग्रहनिग्रहं ॥१३३॥ स द्वात्रिंशत्सहस्राणां स्मयवाहुल्यमस्मयः । अपाकरोद्धिकथितान् दोःकृताहितमंथनः ॥१३४॥ श्रीवश्वलक्षितोरस्के सचतुःपष्टिलक्षणे । पोडमे मनुराजेश्स्मन् विडोजश्रीविडंबिनि ॥१३५॥ स्वायंभ्रवे महामागे भरते भरतक्षिति । नीत्या श्वासति खंडानां नित्याखंडितपौरुषे ॥१३६॥

धर्मार्थकाममोक्षेषु यथेष्टमतुरागिणः । जनाः संततमारेष्ठानिः प्रत्युहसमीहिताः ॥१३७॥ अवाग्विसर्गमन्येपां पूर्वधर्मकलं प्रयुः । श्रिया स दर्शयन् केषां नाभूवर्मस्य देशकः ॥१३८॥ धर्मस्याचरितस्य पूर्वजनने मार्गे जिनानां महान्माहारम्येन सपौरुषः सुखनिधिल्लौकैककल्पद्धमः। सम्बग्दर्श्वनरन्नरंजितमनोवृत्तिर्मनथकभृत् चक्रे शकनिमःश्रियाऽत्र मरतः शार्द्दलविकीखितै॥१३९॥

## इति "अरिष्टनेमि " पुराणसंग्रहे हरिवेश जिनसेनाचार्यकृतौ भरतदिग्वज्ञयवर्णनो नाम एकादशःसर्गः । द्वादशः सर्गः ।

चकार बंदनां गरवा चकी अर्जुरनारतं । स त्रिपष्टिपुराणानि श्रुश्राव च सविस्तरं ॥ १ ॥ चहुर्विद्यतितार्थेत्रं बंदनार्थं श्विरस्पृद्धं । अचीकरदसी वेश्मद्वारे बंदनमालिकां ॥ २ ॥ अदृष्टपूर्वतीर्थेशाः शिषष्टाः समवस्थिति । कदाचिचकिणा साद्धं विवद्वेनपुरोगमाः ॥ ३ ॥ क्रिष्टा स्थावरकायेष्वनादिमिध्यास्वदृष्टयः । दृष्टा भगवतो लक्ष्मां राजपुत्राः सुविस्मिताः ॥ ४ ॥ अंतर्भुहर्तकालेन प्रतिपन्नसुसंयमाः । त्रयोविद्यान्यदो चित्रं सत्तानि नैविषयेषुः ॥ ५ ॥

तान प्रश्नस्य ततश्रकी शासनं च जिनेशिनां । नत्वेशं साध्संघं च विवेश सुदितः पुरीं ॥ ६ ॥ श्रनैर्याति ततः काले साम्राज्ये लोकपालिनः । चतुर्वगीचितज्ञानजलक्षालितचेतसः ॥ ७ ॥ ततः स्वयंवरारंभे प्राप्ते भूचरखेचरे । वृते मेघेश्वरे धीरे सुमुलोचनया तया ॥ ८ ॥

युद्धे बद्धे च कीचौँ च मुक्ते च कृतपूजने । अकंपनसुतामची पुजितश्रकवर्तिना ॥ ९ ॥ स हास्तिनपुराधीशः प्रासादस्थो उन्यदा वृतः । स्नाभिः खे खेचरं यांतं खेचर्या वीक्ष्य मुर्छितः॥१०॥ विह्नलांतःप्रस्वीभिः कृतमूळीप्रतिक्रियेः । हा प्रभावति ! याताः सि केत्यवादीत्प्रबुद्धवान् ॥११॥

हिरण्यवर्मपूर्वे। इहिमत्युवाच जयः प्रियां। साइहं प्रभावतीत्याह प्रहृष्ट्रा तं सलोचना ॥१४॥ विद्याधरमवं पूर्वमभिज्ञानैरुभावपि । परस्परस्य संवाद्यं स्पष्टं विद्यातः प्रियौ ॥१५॥ ततोंऽतःपुरलोकस्य कौतुकव्याप्तचेतसः । किमेतदिति ।जेज्ञासा ज्ञापनार्थं जयोक्तया ॥१६॥ सुखदुःखरसोन्मिश्रमवियोगसुखान्वितं । द्वयोश्ररितमाख्यातं चतुर्भवमयं तथा ॥१७॥ १ क्रुतमृच्छीनिवारणः।

जये जातिस्मरे जाते तत्त्रियाऽपि सुलोचना । प्रासादबल्लमौ क्रीडत्पाराव्रतयूगेक्षणात ॥१२॥ भूत्वा जातिस्मरा मुच्छा गत्वा प्राप्य प्रतिक्रियः । हिरण्यवर्मणो नाम गृह्वतीव समुत्थिता॥१३॥ उहिंटिकारसंबंधं सुक्तांतरतिवेगयोः । दम्पत्योदंग्धयोस्तेन मरणं करुणावहं ॥१८॥ मार्जारेण सता तेन स्वपारावतजनमिन । मक्षणे दुःखमरणं स्वं जगाद सुलोचना ॥॥१९॥ साधुदानातुमोदेन प्रभावत्या प्रभावितः । हिरण्यवर्षणो मोर्ग महाविद्याधरिश्रयः ॥२०॥ स्वपूर्वविरिणा दाहं तयोः सह तपस्ययोः । आद्यकेल्पसमुत्पत्ति संक्ष्रेषपरिणामतः ॥२१॥ क्रीडार्थमागतस्यास्य स्मा देवसिथुनस्य च । वैरिणो नरकोत्यस्य भीमसाधोश्र मर्पणं ॥२२॥ स्वर्गच्यवपर्यं दंपत्योश्ररितं यथा । दृष्टं श्रुतातुभूतार्थं स्वरत्सम्य सित्तितं ॥२२॥ स्वर्गच्यवपर्यं दंपत्योश्ररितं यथा । दृष्टं श्रुतातुभूतार्थं सत्या महांतं विस्मयं श्रितः ॥२२॥ स्वर्गचक्रसंबंधस्तेहसागवर्विनोः । स्मरणादेव संग्राप्ताः विद्याः प्राग्जनमजास्त्योः ॥२५॥ सवर्गचक्रसंबंधस्तेहसागवर्विनोः । स्मरणादेव संग्राप्ताः विद्याः प्राग्जनमजास्त्योः ॥२५॥

स्वभेच्यवनपर्यंतं दंपत्योश्वरितं यथा । द्रष्टं श्रुतानुभूतार्थं सविस्तरमुदीरितं ॥२३॥
निजाक्षया च कथितं श्रीपारुचरितं तथा । सांवःपुरो जयः श्रुत्वा महीतं विस्मयं श्रितः ॥
मवपंचकसंवंचस्तेहसागरवर्तिनोः । स्मरणादेव संप्राप्ताः विद्याः प्राप्जन्मजास्तयोः ॥२५॥
ततो विद्याप्रमावेन विद्याधरयुवश्रियौ । विजहतुर्जयंती तौ रोकं स्वेचर्मामतं ॥२६॥
जिनेद्रवंदनापूर्वं त्रिवर्णपरिपोषिणा । मंदरस्य रतं तेन कंदरासु समं तया ॥२०॥
कृष्णश्रीलनितंत्रेषु सुविद्याञ्जनितंत्रया । रेमे किन्नरगीतेषु रामया सोऽभिरामया ॥२८॥
कृष्णभूमिमवेनाषि क्रीडितं भोगभूमिषु । कलागुणविदग्येन मिथुनेन यथेप्सितं ॥२९॥
१ आवक्रेश ।

शकप्रशंसनादेत्य रतिप्रमसरेण सः । परीक्ष्य स्वलिया मेरावन्यदा पुजितो जयः ॥३०॥ सर्वासामेव ग्रदीनां शीलग्राद्धिः प्रशस्यते । शीलग्रद्धिविग्रद्धानां किंकराश्विदशा नृणां ॥३१॥ बर्षाणि बहपत्नीकः सुबहूनि बहब्रजाः । बुस्रजे परमान् भोगान् विजयेन समं जयः ॥३२॥ धुतयाऽकंपनस्यासावाकि व्याद्रिषु चान्यदा । वंदनार्थं जिनेंद्रस्य वृषमस्य समागमत ॥३३॥ प्रत्यासम्मनोचंतीं प्रोवाच द्यितां च सः । प्रिये पश्य जिनाधीशं त्रैलोक्यपरिवारितं ॥३४॥ प्रातिहार्थेर्थेतोःष्टाभिश्रतुःस्त्रियन्महाद्भतेः । अयं माति विश्वद्धांतो त्रैलोक्यपरमेश्वरः ॥३५॥ अमी चतुर्विधा देवाः सौधर्मप्रमुखाः प्रिये । देव्योऽमीषामपि मुश्री प्रणमंति जिनेश्वरं ॥३६॥ नानर्द्धियतिमिर्यकाः सप्ततिर्भेषधारिणः । अमी व्यमसेनाद्याः प्रकाशंतेंऽतिकं प्रमोः ॥३७॥ असी बाहुबली कांते ! केवली जटिलो वृतः । स्वभातुमुनिभिर्माति न्यब्रोध इव पादपैः ॥३८॥ एव सोमत्रमो देवि ! शोमते गुरुरावयोः । श्रेयसा सहितो योगी तपःश्रीपरिवारितः ॥३९॥ अयं प्रमाहस्रेण तपस्थो जनकस्तन । अकंपनमहाराजो राजते तपसा श्रिया ॥४०॥ दुर्मर्षणादयस्तेऽमी त्वत्स्वयंवरयोधिनः । उपर्शातिषयः कांते ! तपस्यंति महानुपाः ॥४१॥ ब्राह्मीयं संदरीयं च समस्तायीगणात्रणीः । क्रमारीभ्यां त्रिये ताभ्यां मारभंगः स्फ्रटीकृतः ॥४२॥

भरतोऽयं न्पैः सार्द्धमुपविष्टो जिनांतिके । अंतःपुरिमदं तस्य सुभद्रादिकमेकतः ॥४३॥ पद्म पद्म प्रिये चित्रं यदन्योन्यविरोधिनः । तिर्थेचोऽमी समासीनाः सममंकत्र मित्रवत् ॥४४॥ दर्भयभिति कांताये समवस्थितिमहेतः । सोऽवतीर्य मरुन्मार्गात् कृतजैनेंद्रसंस्तवः ॥४५॥ निविष्टश्विकणः पार्श्वे विनयी नयविज्ञयः । सुभद्रांतिकमासाद्यं समासीना सहोचना ॥ ४६॥ वर्षे तत्र जयः श्रुत्वा सप्रपंचकथामृतं । बोधिलाभमसौ लेमे मोहनीयतनुत्वतः ॥४७॥ स्रोहपाञ्चं हृद्धं छित्त्वा प्रबोध्य स सुलोचनां । प्रत्रायानंतवीयीय दत्वा राज्यं निजं कृती ॥४८॥ चिक्रणा रुष्यमानोऽपि स स्नेहवशवर्तिना । प्रवत्नाज जिनस्यांते विजयेन जयः समं ॥ ४९ ॥ . श्रुतान्यष्टौ जयेनामा प्राव्रजन् श्रितिपास्तदा । कलत्रपुत्रमित्राणि सराज्यान्यवहाय ते ॥ ५० ॥ दुःसंसारस्वभावज्ञा सपत्नीभिः सितांबरा । त्राह्मीं च सुंदरीं श्रित्वा प्रवत्राज सुलोचना ॥५१॥ द्रादशांगधरो जातः क्षिप्रं मेघेश्वरो गणी। एकादशांगभूज्जाता साऽऽर्थिकाऽपि मुलोचना ॥५२॥ भुचरेषु तत्रोऽन्येषु खंचरेषु च राजसु । निष्कांतेषु श्रियस्त्यक्त्वा दोषिणीारेव योषितः ॥ ५३ ॥ अभवन गणिनो मर्नुरशीतिश्रत्ररुत्तरा । सहस्राणि गणाश्रासन्त्रशीतिश्रत्ररुत्तरा ॥ ५४ ॥ आधी वक्सोनो अन्यः कंसी दृढरथो गणी । चतुर्थः शत्रुदमनो देवशर्मी च पंचमः ॥ ५५ ॥

षष्ठो राणघरो घीमान धनदेव इतीरितः । नंदनः सोमदशश्च सुरदशस्तथा परः ॥ ५६ ॥ बायुश्चर्मा सुबाहश्च देवाग्निद्धांदश्चो गणी । अग्निदेवो अप्तभूतश्च चतुर्दश्च उदीरितः ॥ ५७॥ तेजस्वी चामिनित्रश्च तथा इलघरः श्रुनी । महीधरश्च माहेंद्रो वसुदेवो वसुंघरः ॥ ५८ ॥ तथैवाचलनामान्यो मेरुश्र जगतीष्यते । भृतिः सर्वसहो यज्ञः सर्वगुप्तस्तथापरः ॥ ५९ ॥ हो च सैर्विप्रियो देवो विजयश्वापि संज्ञया । परे। विजयगुप्तश्च मित्रांतविजयस्ततः ॥ ६० ॥ विजयश्रीरिति रूपातः परारूयोऽप्यपराजितः वसुमित्रोऽपि सेनांतो वसुसाधरनीद्वाः ॥६१॥ सत्यदेव इति क्षेयः सत्यवेदः पुनर्गणी । सर्वग्रप्तश्च मित्रश्च सत्यवानिति नामतः ॥६२॥ विनीतः संवरश्रोभावृषिगुप्तर्षिदत्तको । यञ्चदेव इति प्रोक्तो यञ्चग्रप्तस्तथैव च ॥ ६३ ॥ बझमित्रो बझदत्तः स्वायंश्वत्र इति स्तुतः । मागदत्तो भागफलगुर्गमफलगुः प्रकीतितः ॥६४॥ तथाऽन्यो गणभूकाम्ना मित्रफल्गुः प्रजापतिः । ततः सत्ययशा नाम्ना वरुणो धनवाहैकः।।६५॥ गणी महेंद्रदत्तश्च तेजोराशिर्महारथः। विजयश्वतिरन्यश्च महाबल इति श्रुतः ॥६६॥

सुविशालश्च वज्जश्च वैरनामा ततोऽपरः । सप्ततिश्चंद्रचूडोऽन्यस्ततो मेघेश्वरः परः ॥६७॥ १ सर्वमियौ देवौ इति क स पस्तक्योः । २ धनशाहकः इति क पस्तके ।

कच्छश्वापि महाकच्छः सकच्छोऽतिबलोऽपि च। भद्रावलिश्र विख्यातो नीमश्र विनमिस्तथा॥६८॥ गणी भद्रवलो नंदी तथाऽन्यः समुदीरितः । महानुभावसंब्रश्च नंदिमित्रश्च नामतः ॥ ६९ ॥ तथैव कामदेवश्र चरमोऽनुपमः स्मृतः । वृषभस्य गणिनस्तेऽमी अञ्जीतिश्रतुरुत्तरा ॥७०॥ संघः परिषदि श्रीमान् बभौ सप्तविधस्तदा । विचित्रगुणपूर्णानामुषीणां वृष्भेशिनः ॥७१॥ सहस्राणि च चत्वारि तत्र सप्तश्चतानि च । पंचाशच महाभागा बद्धः पूर्वधरास्तदा ॥७२॥ तावंत्येव सहसाणि शतं पंचाशता युतं । श्रुतस्य श्रिक्षकाः प्रोक्ताः संयताः संयताः स्वताः ॥७३॥ सहस्राणि नवाधीता मनयोऽवधिलोचनौः । विश्वतिस्ते सहस्राणि केवलक्षानलोचैना ॥७४॥ . विञ्चतिस्ते सहस्राणि पर शतानि च वैक्रियाः । विकियाशक्तियोगन जयंतः शक्रमप्यलं॥७५॥ डादक्षेव सहस्राणि तथा सप्तक्षतानि च । पंचाक्षच युतास्तत्र मत्या विपुर्ल्या बग्रः ॥७६॥ तावंत एव संख्याताः संख्ययाऽसंख्यसङ्गाः । जेतारो हेत्रवादश्च वादिनः प्रतिवादिनां ॥७७॥ सपंचाशत्सहस्रास्ता शुद्धवा बग्रराधिकाः। श्राविकाः पंचलक्ष्यस्ताखिलक्षाः श्रावकाश्च ते ॥७८॥ छयस्थकालनिर्म्रकां पूर्वेलक्षां जिनेश्वरः । विजहार महीं भन्यान् भवाव्येस्तारयन् बहुन् ॥७९॥ 2-84401 5-86401 3-60001 8-500001 A-500001 8-56001

इत्यं कृत्वा समर्थे भवजलिषजलोत्तारणे भावतीर्थे कल्पांतस्थायिभूयख्रिभुवनहितकृत् क्षेत्रतीर्थं स कर्तुं स्वाभाष्यादारुरोह अभणगणसुरव्रातसंपुत्र्यपादः

कैलासारूयं महीधं निषधमित्र वृषादित्य इद्धप्रमाड्यः ॥ ८० ॥

तिसम्बद्धौ जिनेद्रः स्फटिकमणिशिलाजालरम्ये निषणो योगानां संनिरोधं सह दशभिरथो योगिनां यैः सहसः। कृत्वा कृत्वातमंते चतुरपरमहाकर्भभेदस्य शर्म—

स्थानं स्थानं स सैद्धं समगमदमलसम्बराभ्यचर्यमानः ॥ ८१ ॥ उद्धः संघोऽस्य मीनःस्कृटभुवनगुरोर्देवदेवस्य देहं

देवौष्टश्चकवर्रीप्रमुखनृषगणश्चातिभक्त्या समेत्य ॥

गंधैः पुष्पेश्च घूपैः सुरभिभिरमहैरक्षतैत्र प्रदीपैः

संपूज्यानम्य सम्यग्वृषमजिनगुणश्रीफलं याचते स्म ॥ २२ ॥

त्र त्रिपानस्य सम्यन्ध्रयनाजानशुग्रमात्राज्यसम् । ११ त

## त्रयोदशः सर्गः।

अनुभूय चिरं लक्ष्मीं भूपतिर्भरतेश्वरः । आदित्ययशसं पुत्रमभिषिच्य श्वनो विभुः ॥ १ ॥ दीक्षां जबाह जैनेद्रीसुत्रामात्मपरिग्रहां । दुनिग्रहेंद्रियग्राममृगनिग्रहवागुरां ॥ २ ॥ पंचमुष्टिभिरुत्पाट्य बुटघढं धरिथीतः कचान्। लोचानंतरमेवापद् राजन् श्रेणिकः केवलं ॥ ३ ॥ द्वात्रिक्षीवदशेंद्रैः स कृतकेवलपुजनः । दीपको मोक्षमार्गस्य विजहार चिरं महीं ॥ ४ ॥ पूर्वस्रक्षाः क्रुमारत्वे तस्यागुः सप्तसप्ततिः । साम्राज्ये पर् प्रभोरेका श्रामण्ये विश्वदश्यनः ॥ ५ ॥ कैलं व्यमसेनाद्येः कैलासमधिरुद्य सः । शेवकर्मश्रयान्मोश्रमंते प्राप्तः सुरैः स्तुतः ॥ ६ ॥ आदित्ययश्वसः पुत्रो यातः स्मितयशःश्रुतिः । श्रियं तस्मै वितीर्यासौ तपसा प्राप निर्वृति ॥ ७॥ बलस्तस्माद्मृत्युत्रः सुवलोऽतो महाबलः । ततोऽतिबलनामा च तस्यामृतबलः सुतः ॥८॥ सुमद्रः सागरा भद्रो रिवतेकाः शक्षी ततः । प्रभृततेजास्तेजस्वी तपनोऽन्यः प्रतापवान् ॥९॥ अतिवीर्यः सुवीर्योऽतस्तथोदितपराक्रमः । महेंद्रविक्रमः सूर्व इंद्रयुक्रो महेंद्रजित ॥१०॥ प्रभुविभुरविष्वंसो वीतमीर्वृषभष्वजः । गरुडांको स्गांकारूव इत्याद्याः पृथिवीसृतः । ११॥

मोश्विमिक्ष्वाकवो जग्मभरताद्या निरंतराः । ते चतुर्दश्रलक्षास्तु प्रापैकोऽब्रेऽहिमेद्रतां ॥१३॥ तथा दश्युणाश्राष्ट्री परिपाट्या नरेश्वराः । प्रकास्तदंतरे प्रापदेकैकः सुरनावता ॥१४॥ धीरा राज्यधरां त्यक्त्वा घृत्वांते उन्ये तपाधरां । स्वर्गमेके अपवर्गं तु जग्मरादित्यवंशजाः ॥१५॥ योऽसौ बाहुबली तस्माञ्जातः सोमयशाः सुतः । सोमवंशस्य कर्तासौ तस्य सुत्रमहाबलः ॥१६॥ ततोऽभृत्सुबलः सुनुरभुद्धजवली ततः । एवमाद्याः शिवं प्राप्ताः सोमवंशोद्भवाः नृपाः ॥१७॥ पंचाशन्कोटिलक्षाश्च सागराणां प्रमाणतः । तीर्थे वृषमनाथस्य तदा वहति संतते ॥१८॥ इक्ष्वाकवो द्विधादित्यसोमवंशोद्भवाः नृपाः । उग्राद्या कौरवाद्याश्च मोक्षं स्वर्गे च भेजिरे ॥१९॥ नमेः खेचरनाथस्य रत्नमाली शरीरजः । रत्नव ब्रोध्भवचस्माचता रत्नरथस्तथा ॥२०॥ रत्नचिह्नाभिधानोऽस्मात् तस्माचंद्ररथः सुतः । वज्रजंघो बभुवास्मात् वज्रसेनसुतस्ततः ॥२१॥ संजातो वजदंष्टोऽस्माद्भृद्वज्ञध्वजस्ततः । वजायुधश्च वजोऽतः सुवजो वज्रभृत्पुनः ॥२२॥ वज्रभो वज्रवाहुश्च वजांको वज्रसुंदरः । वज्रस्यो वज्रपाणिश्च वज्रभानुश्च वज्रवान् ॥२३॥

१ 'परिपाद्या । इति क ख पुस्तकयोः ।

वियुन्त्रसः सुवक्त्रश्च वियुद्धंद्रस्तथैव च । वियुत्वान् वियुद्धामध वियुद्धेगम वैयुतः ॥२४॥ इत्याचाः सुतविन्यस्तविभवाः खेचराधियाः । आद्ये तीर्थे तपः कृत्वा स्वर्गे मोक्षं च मेजिरे ॥२५॥ स्वर्गोब्राह्यसीयीऽथ जातस्तीर्थकरोऽजितः । नाभेयस्यापि तस्यापि पंचकल्याणवर्णना ।।२६।। काले तस्याभवस्वकी द्वितीयः सगरश्चतिः । अश्वीणनिधिरत्नेद्यः प्रसिद्धो भरतो स्था ॥२७॥ प्रताः पष्टिसहस्राणि तस्य दुर्लेलितिकयाः । परस्परमञ्जाप्रीताः प्रत्याख्याता उन्हृपूर्वकाः ॥२८॥ कृताष्ट्रापदकैलासा दंडरत्नेन ते क्षिति । भिदानाः कृपितेनामी नागराजेन मस्मिताः ॥२९॥ संसारस्थितिविश्वकी पुत्रशोकमुदस्य सः । दीक्षित्वाजितनार्थाते मोक्षमैत मुक्कवंघनः ॥३०॥ ततः संमवनायोऽभूततोऽभूदभिनंदनः । ततः समतिनायश्च ततः पद्मप्रभा जिनः ॥३१॥ सुपार्श्वत्र जिनेदोऽस्मात् तत्रश्रंद्रप्रमः प्रभुः । पुष्पदंतः परस्तस्मादशमः शीतलस्ततः ॥३२॥ इस्वाकः पथमप्रधानमुदगादादित्यवंशस्तत-स्तस्मादेव च सोमवंश इति यस्त्वन्ये कुरुआद्यः ॥

मिर्यं ते नुपेक्षेचरान्वययुता वंशास्तवोक्ता मया ॥३३॥

पथाद श्रीवृषभाद मृहिषगणः श्रीवंश उचैस्तरा-

श्चदे श्रीणक ! शीतलस्य दशमे तीर्थे वहत्युज्वले । काले केवलदीपकोज्ज्वलजयहॅबॅद्रदेवागमे । प्रोद्धतः प्रकटप्रभावमहता वंश्चो हरीणां यथा वर्ण्यः सोऽपि मया तथा जिनपथे तथ्यो नृपाकर्ण्यता ॥ ३४॥ इत्यस्टिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवहो जिनसेनाचार्यकृतौ स्वाकृवंशवर्णनोनाम ब्रोबहाः सर्गः ।

## चतर्दशः सर्गः ।

अस्ति बस्सामिषो देशो देशेष्विद परेषु यः । सत्त्यु बत्साकृति घत्ते गोदोहे दोग्बंगोषरे ॥१॥ कालिदीस्निग्धनीलांषुप्रतिर्विवतसांधता । कौशांची नगरी तस्य गंभीरा नामिरत्यमात् ॥२॥ वप्रप्राकारपरिखा भृश्णोवरधारिणी । नितंबत्तनभारार्चस्तंभितेत बच्चरमात् ॥२॥ रत्निवित्रास्थरा या प्रासादम्रुखंभेनान् । वर्षानिशास्त्रिव स्निग्धान् लेडि शौडाभिसारिका ॥४॥

१ ' बुग्धगोचरे ' इति स पुस्तके । २ सीधपंकिः ।

चतुर्वशः सर्गः।

**२**२९

दोषाकरकरात्राप्ता रत्नभूषार्चियां चयैः । लेमे बहुलदोषासु परमागं सतीव या ॥५॥ पुर्याः प्रभुरभूत्तस्याः प्रतापप्रभवो नृपः । सवितेव कराकांतदिकत्तकः सुमुखः सुखी ॥६॥ वर्णसंकरविश्वेपिधनुषेद्रधनुर्गुणैः । यस्याधिश्वित्तमश्चित्तवर्णसंकरदोषकं ॥७॥ दर्शनीयतमांगस्य संगतस्य युवश्रिया । अदृष्टविग्रहानंगो रूपेणास्य समः कथं ॥८॥ धर्मशासार्थक्क्ष्मलः कलागुणविशेषवान् । निग्रहेऽनुग्रहे शक्तः प्रजानामनुपालकः ॥९॥ सोऽवरोधनराजीववनराजीमधुब्रतः । ऋतुन्मानयति प्राप्तानकृतविगुणक्षतिः ॥१०॥ अय प्राप्तो वसंतर्तः सम्बद्धातिरुद्धमी । प्रष्पपञ्चवरागश्रीवनमालामनोहरः ॥११॥ नवप्रक्षवरागाळाइचुताश्रेतोहरा वभुः । वनमालानुरागस्य सूचकाः सुग्रसस्य च ॥१२॥ बज्बकुर्ज्वलनज्वालालीलाः किंग्रुकराश्चयः । वियुज्येवानयुक्तानां विमुक्ता विरहाश्चयः॥१३॥ रणसूपुरचारुखीकोमलकमताहितः । नवाशोकपुरोद्धिमपळ्यांगरुहो बभौ ॥१४॥ अखंडमधुगंद्रपपानपुरितदौहदः । बकुलोऽपुरयत्पुष्पैः प्रमदाजनदौहदं ॥१५॥ चक्रे इरवको यूनां शिलीग्रुखरवैः सुखं । सुखिनां यः स एवाभृदितरवां यथाश्रृति ॥ १६ ॥ पाटलामोदसुभगां वनश्रीवनितामलं । चक्कः पुष्पवतीं फुल्लास्तलकास्तिलकाश्रिया ॥ १७ ॥

जिगीषयेव विकसन्नागपुत्रागसंहतेः । सिंहकेश्वरसिंहस्य केशरश्रीर्च्यज्ञंभतः ॥ १८ ॥ मालतीवस्त्रमां मासश्चिरविश्लेषज्ञोषितां । चकाराश्लेषप्रष्टांगीं सद्यः पुष्पवतीं मधः ॥ १९ ॥ हिंदोलग्रामरागेण रक्तकंठाधरश्रियः । दोलादधं दोलनकीडाव्यासक्ताः कोमलं जगः ॥ २० ॥ उद्यानवनखंडेषु तत्कालोचितमंडनाः । स्रीसखाः कोचिदाभेजुः प्रीत्या पानपरंपरां ।। २१ ॥ शाग्द्रवीकुरमासाद्य हरिण्ये हरिणो ददी। तं साऽऽस्वाद्य ददी तस्मै त्रियाघातोऽपि हि त्रियः ॥२२॥ सञ्चकीपञ्चवोञ्चासिकवलग्रामलालसाम् । स्वाननस्पर्शसौख्यांघां चकार कारेणीं करी ॥ २३ ॥ मधुपानमदोन्मत्तमधुपद्वंद्वप्रत्स्वनं । मधौ विज्ञीभतेऽन्योऽन्यं जिन्नतिस्म धनस्पृहं ॥ २४ ॥ कोकिलाकलकंठीनां गीतं श्रुत्वेव योषितां । चुकुज कोकिलस्तोषपोषी तस्य जिगीषया ॥२५॥ मधुपैः परपुष्टैश्व कलकोलाहलाकुर्लैः । गीयते स्म मधुर्यत्र तत्रान्येषु कथा नुका ॥ २६ ॥ इत्यं राजा मधौ मासे जाते जनमनोहरे । बभ्रे बनविहाराय मनो मदनविश्रमं ॥ २७ ॥ कृतमंडनमारूदो द्विपेंद्रं कृतमंडनः । अखंडमंडलेद्धाभच्छत्रछन्नार्कमंडलः ॥ २८ ॥ पूर्यमाणः पुरो निर्यन् नुपैरोषैरिवोदाधिः । राजा राजपयं भेजे वंदिनुंदस्तुतो उन्यदा ।। २९ ॥ १ मागसंद्वतिसंततेः ' इति क पस्तके ।

बसंतिमिव साक्षात् तं वसंतं हृदि संततं । दिद्धुः धुभिता मंश्रु पौरनारीजनातिः ॥ ३० ॥ वर्धस्व जय नंदेति कृतनादा कृतांजिलः । भूपरूपं पर्पा सैवा नेत्रांजिलाभराकुला ॥ ३१ ॥ तत्र स्नीजनमध्यस्थामकामत्यंत्रहारिणीं । रिने साक्षादिव प्राप्तामद्राक्षीतु वनितां नृषः ॥३२ ॥ मुखेंदी नेत्रयुग्माब्जे विवोधे कंषुकंठके। स्तनचक्रे कुत्रे मध्ये गंभीरे नाभिमंडले ॥ ३३ ॥ सुघने जघने तस्या नितंबे सक्कुदरे । उरुजानुलसर्ज्ञंषापाणिपादे पदे पदे ॥ ३४ ॥ लोलां निपतितां दृष्टिं मनसाधिष्ठितां निजां। न शशाकोपसहर्तुमितिरक्तो नरेश्वरः ॥ ३५ ॥ दध्यी वधूरियं कस्य रूपपाक्षेन मे मनः । बद्ध्वा ग्रुग्धमृगीनेत्रा समाकर्षति हर्षिणी ॥ ३६ ॥ भदीयं नानुभूयेत मया हृद्यहारिणी । ततो व्यर्थ ममैश्वर्यं रूपं च नवयौवनं ।। ३७ ॥ लोकोऽयमेकतो भूयात्सवेदा दुर्व्यतिक्रमः । अभिलागोऽन्यदारेषु दुःसहोऽयमथैकतः ॥ ३८ ॥ इति ध्यायनमनश्रके स तस्या हरणे नृषः । अपवादो हि सहात रक्तेन न मनोव्यथा ॥ ३९ ॥ यग्नः प्रकाशमानोऽपि लोकज्ञः सोऽत्यमुद्धत् । तमः पतनकाले हि प्रमनत्यपि मास्वतः ॥ ४० ॥ साध्य दर्शनतस्तस्य रूपिणः शियलांगिका । शशाक न मनो वर्तुं दोलाखंडव कामिनी ॥ ४१ ॥ विचित्ररससंस्पर्शप्रादुर्मावफलोदयं । मावं च प्रकटीचके साजुलुव्धमनोगतं ।। ४२ ॥

दूरात्कटाक्ष्विक्षेपि चक्षरंते निक्कंचितं । जहेऽस्यास्तत्मनोमंगि प्रतिचक्षःप्रदानतः ॥ ४३ ॥ अघरस्तननाभ्यंतःश्रोणिचरणवीक्षणैः । परावृत्तेक्षितैश्रके सा तस्य स्मरदीपनं ॥ ४४ ॥

विद्यालापेक्षिभिः स्त्रिग्धेरन्योन्यघटितैः कते । जिह्या विद्वलयोर्वाचि न लेगे व्यसरं तयोः॥४५॥ तावारूढी च दुर्मी चप्रेमबंधी मनोरथं । दुर्रुभाश्चेषसंभोगफललामार्थमार्थिनी ॥ ४६ ॥

रक्तावाश्चित्तमादाय प्रदायास्ये मनो निजं। नगर्या निर्ययौ राजा पणवंधात्कतीव सः ॥४७॥ यमनोत्तंसम्बद्धानं वसंतस्यावतंसकं । विवेश जनतानंदि नरेंद्रो नंदनोषमं ॥ ४८ ॥ रम्यं नागलताक्लिष्टेः पुष्पितः फलितेर्द्वमैः । ऋग्नैनीलिकेराधैदीडिमीकदलीवनैः ॥४९॥ विजहार वने हुये स्त्रीजनैः स निजैर्नुतः । वयस्यैरनुक्रुतैश्र नुपपुत्रैः सहारमत ॥५०॥

कांचित्कालकलां तस्य कीडतो अनसंकुला । शून्येव वनमालाऽःसीद् वनमालावियोगिनः॥५१॥ वनमालानुरागेण हियमाणोऽविशतपुरी । क्षितीशः स्थीयते स्वस्थैः परचित्तैः कियबिरं ॥५२॥ अपुच्छत्सुमतिर्मेत्री तम्रुपांश्च विशां विभुं । विषण्णोऽसि किमद्येश ! कथ्यतामिति सादरः ॥५३॥

एकच्छत्रमिदं राज्यमनुरक्ताः प्रजाः प्रमो । अनुरागप्रतापाभ्यां निभृता भृत्यभूभृतः ॥५४॥ इष्टार्थस्य प्रदानेन प्रीणितोऽधिजनोऽखिलः । बक्कमाः प्रणयोद्रेकान्मानिताश्र प्रसादिना ॥५५॥

धर्मे चार्थे च कामे च प्रार्थितं दुर्लमं न ते । तदित्थं नाथ ! सौस्थित्यै मनो दुःखमितं इतः॥५६॥ संविभज्य मनोदुःखं सरूयौ प्राणसमे सुखी । संपद्यते जनः सर्व इतीयं जगतः स्थितिः ॥५७॥ तदच्यतां प्रमो दीव विद्धामि तवेप्सितं । सस्थिते हि प्रभौ लोके सस्थिताः सकलाः प्रजाः ॥५८॥

इत्युक्तः सोऽभ्यधात् सद्यो मया द्योतनयाऽनया। दृष्टया परवध्वाऽऽञ्च विद्ययेव वशीकृतः ॥५९॥ इंद्यी दृ स्वनेपध्या प्रायेण भवताऽप्यसी। लाक्षितैव निजं भावं कथयंती स्फर्टेंगितै: ॥६०॥ इति श्रुत्वाऽवदन्मंत्री लक्षिता लक्षिता विभो । वाणिजो वीरकस्यासौ वनमालामिषा बधः॥६१॥ नुषोऽनादीत्तया योगो यदि मेऽद्य न जायते । न मन्ये जीनितं स्वस्य तस्याश्च कृटिल्अन्यः ॥६२॥

चतुर्वदाः सर्गः।

मन्ये दिवसमध्येषा सहते न मया विना । अनयाऽहमपि क्षिप्रं तद्विधत्स्व प्रतिक्रियां ॥६३॥ दुर्वेशःप्राप्यतेऽमुध्मित्रनर्थोऽमुत्र मृदधीः । तथापि नेश्वते कार्यं यथैव निमिषांघकः ॥६४॥

तस्वया न निवार्योऽहमकार्येऽपि प्रवृत्तकीः । पापोपशमनोपायाः संत्येव सति जीविते ॥६५॥ अनुमेने वचो मंत्री तदन्यायमपि प्रभोः । अत्यभ्यर्णविवत्तीनां मंत्रिणो हि निवर्त्तकाः ॥६६॥ आह चात्यनुकुलस्तमित्यसौ प्रणतः प्रमो । बनमालां सुकंठे ते पश्याद्यैव मया कृतां ॥६७॥ त्वं मन्जनविधि सद्यः भुक्ति च भज पूर्ववत् । दिव्यानुलेपनश्रक्षणवस्त्रतांबृलमाल्यकं ॥६८॥

इति विज्ञापितो नत्वा प्रज्ञानेत्रेण मंत्रिणा । कर्तुमैच्छचदुद्दिष्टं द्विष्टश्चित्तरिप प्रश्चः ॥६९॥ विश्राय सुम्रुखाकृतं कृपयेव विभाकरः । प्रतीचीमगमच्छ्रीघ्रमुपसंहृतदीधितिः ॥ ७० ॥ प्रौढेऽस्ताभिम्रुखे ध्वस्तप्रतापे मित्रमंडले । सोद्यमोऽप्यभवछोको निखिलः खलितोद्यमः ॥**७१**॥ दृष्टिराभिभागितकृष्य चक्रवाकैश्वेता यथा । तदा कथमि प्रायात् श्रनैभीनुरदृश्यतां ॥ ७२ ॥ संघ्यारागेण चच्छत्रं भ्रवनं तदनंतरं । वनमालानुरागेण सुमुखस्यव भूरिणा ॥ ७३ ॥ संकोचः पद्मखंडानां ततोऽभूत्खंडितीजसां । मित्रोदयोदयाः के वा मित्रापदि विकासिनः॥७४॥ संध्यारागानुसंधाने ध्वांतेनापि कृते वभौ । ग्रक्तरक्तांवरं गृहं जगकीलपटेन वा ॥७५॥ लम्बो वर्णविवेको न लब्धवर्णेरपि क्षणं । प्रदोपे विषमे काले तिमिरोपपुरतैस्तदा ॥७६॥ वेलायां तत्र संमंत्र्य मंत्री दृतीमजीगमत् । आत्रेयीं वनमालायाः समीपं सुमुखाङ्गया ॥७७॥ मानिताऽऽसनदानाद्यैः संफैली वनमालाया । सामिनंद्य रहस्येतायवाचैवं विचक्षणा ॥७८॥ वनमाले प्रिये वत्से विचित्तेवाद्य लक्ष्यसे । वद वैचित्यहेतं मे पत्या किमसि कोपिता ॥७९॥ वीरको होकपत्नीकस्तत्र किं कोपकारणं । अन्यदत्र निमित्तं स्यात्स्वसंवेद्यं निगद्यतां ॥८०॥

पुत्रि ! सर्वरहस्येषु नन्वहं तु परीक्षिता । भवत्या मिय सत्यां वा दुर्लभं किमगीप्सितं ॥८१॥ इत्युक्ता सोष्णनिश्वासम्लिपताधरपञ्जवा । तया प्रार्थितया वार्त्ता कथमप्यप्रवीद्वचः ॥८२॥ त्वां मुक्तवाध्त्र न मे काचिद्विश्रंभस्थानमत्र हि । षटुणीं भिद्यते मंत्रो रक्षणीयः सयत्नतः॥८३॥ इष्टो मयाञ्च सदृषः सुमुखः सुमुखो जुपः । दृष्टमात्रं प्रविष्ठोऽमा स मनो मे मनोभूवा ॥८४॥ दलेमेऽप्यमिलाषस्य देविणः सलभो जनः । हृदयस्य खलस्येव विचरात्मोपताविनी ॥८५॥ दिग्धं चंदनपंकेन हृदयं मम ग्रन्थति । वहिरंगो विधिः क्रयदितरंगे विधी त कि ॥८६॥ आर्टवसमिप न्यस्तमंगोपांगेऽतिश्चष्यति । शीतस्पर्शोऽल्पशोऽत्युष्णे कि करोत्र निधापितः॥८७॥ बस्य पळवरारपोऽपि कल्पितो म्लायतेतरां । तापकर्कश्चगात्रस्य मृदुशीतः करोत् कि ॥८८॥ अंगस्पर्शादिना तस्य बाहं पत्रमामि निर्देति । तत्कुरूव द्यां पूर्व तत्समागममेव मे ॥८९॥ तस्यापि हि मनोवृत्तिं प्रतीहि मम दर्शनात् । मदिभागसंमिश्रां सर्वोकारोपलक्षितां।।९०।। तदा तमी प्रविणे ! द्वी त्वं नी रहिस योजये: । मुखेनैव हि कालक्के तमें तमेन योजयते ॥९१॥ निश्चम्य वनमालायास्तद्वचो भावस्रचकं । जगाद वचनं दृती तदेति स्वितात्मिका ॥ ९२ ॥

वत्से वत्सेश्वरेणाहं त्वद्रपहृतचेतसा । प्रहिताऽस्मि तदेखाऽऽश्च तेन त्वां घटयाम्यहं ॥ ९३ ॥ इति स्वेष्टार्थसंवादे वनमाला स्मरात्ररा।दत्या पत्यौ परोक्षे द्रागविश्वद्राजमंदिरं॥ ९४॥ विलोक्य मनस्थीरी सुम्रुखः सुम्रुखी ग्रुदा। एबेहीति प्रियालापाचकार सुखिनी सुखी ॥९५ ॥ इस्तस्तनातुलक्षां तां स्वेदिनिस्वेदिना युवा । इस्तेनादाय तन्वंगी शयने स्वे न्यवेशयत ॥ ९६ ॥ श्रीदयीवनयोर्योगमनुकर्त्तुमिवैतयोः । उदियाय निशानाथो प्रसादितनिशासुखः ॥ ९७ ॥ श्रशंकस्य करस्पर्शान्म्रमोदाशु कुमुद्रती । सुमुखम्येव करस्पर्शाद् वनमालेवहारिणी ॥ ९८ ॥ उक्तप्रत्युक्तयुक्तार्थी स्त्रीपुंसगुणसंगतान् । प्रेमबंधप्रवृद्धचै तौ बहुन् भावांस्तु चक्रतुः ॥ ९९ ॥ सोऽपि विश्रंभद्रास्तनवसंगमसाध्वसा । तामुत्संगे कृतां गाढमालिलिंगांगसंगतां ॥१००॥ असंतोषभ्रजाश्चेषैविश्चेषसुखितश्रमैः । चुंबनैश्चूषणैर्देशैः कंठग्रहकचग्रहैः ॥१०१॥ नितंबास्फालनैरंगप्रत्यंगस्पर्शनैर्मिथः । मिथुनं मन्मथोद्दीप्तं चिक्रीड विविधक्रियं ॥१०२॥ ययासन्तं यथाभावं यथावैदग्धमंगना । पुंसः सुखाय तस्याऽसी वभूव सुरतोत्सवे ॥१०३॥ अमप्रस्विश्वसर्वांगी कृतसंवाहनौ मिथः। नागाविव कृताश्लेषौ शयने श्वितावुमौ ॥१०४॥

चतर्वशः सर्गः

प्रकृष्टनैद्ग्धह्तात्मनोस्तयोः प्रसुप्तयोः प्रेमनिवद्धचित्तयोः । प्रवृत्तवृत्तातमिव प्रवेदितुं प्रभातसंघ्या व्यस्जत्त्रभाकरः ॥१०५॥

सहेंदुना बंधुरवाध्यसंघया सुरंजिता द्यौरमजन्परां द्वति ॥ सुचित्तवृत्या सुमुखेन सन्मुखी वधूरिवाध्सौ वनमालिका नवा ॥१०६॥

नृपं शयानं सुमुखं विभाकरः सरोब्हश्रीवनमालया सह । महोदयादिस्थित एव च दतो व्यवोधयक्षोक्रीममं यथा जिनः ॥१०७॥

महोदयाद्भिस्थत एव च दुतो व्यबोधयक्कोकिममं यथा जिनः ॥१०७॥ इति "अख्टिनेमि" पुराणसंबहे हरिवेहो जिनेसनाचार्यकृतो सुमुखबनमाठावणैनो नाम चतुर्देहाः सुर्गः ॥

पंचदशः सर्गः । अथ विद्युद्धसरेजननस्पृता सुरभिणा स्पृत्रता महता तदा। इतवपः अधकं विश्वनं विश्वनतः कोरपगदसनिक्षणे ॥ १॥

अथ विश्वद्भराजननस्पृत्रा सुराभणा स्पृत्रता महता तदा। हृतनपुः श्रमकं मिथुनं मिथस्तदकरोदुपगृदमतिक्तयं ॥ १ ॥ मृदुतरंगधने ग्रथनस्थले मृदितपुष्पचये ग्रथितोस्थितः। सह वभौ प्रियया सम्बल्धो यथा समदहंसयुना सिकतास्थले॥ २ ॥

विषहते सम वियोगविषं क्षणं विरहिणोरिव रात्रिषु पश्चिणोः ( वियवध्वरयोर्वरयोस्तयोर्न हृद्यं हृद्यंगमच्छयोः ॥ ३ ॥ न विससर्जे ततः स्वपतेर्गृहं स्वगृह एव हरोध वध् प्रभुः। रहासि दुर्लभमाष्य मनीवितं न हि विश्लंचित लब्धरसो जनः ॥ ४ ॥ सुपुलपुरुषवपुजनपुरुयतां समधिगम्य निर्जः सुपुर्लपुर्णैः । वरवधुरतिगौरवमाप सा न सुरुभं सुपुखे किसु मर्रीरे ॥ ५ ॥ अवततार कदाचिदचितितो निधिरिवोहतपोनिधिरंचितः । नृपगृहं वरधर्मधुनिर्गृहानतिथिरेति हि भूरिश्चभोदये ॥ ६ ॥ परमदर्शनशुद्धविशुद्धधीरधिकबोधविबुद्धपदार्थकः । वतसग्रिसमित्यतिग्रद्धतामयचरित्रपतित्रितविग्रहः ॥ ७ ॥ अनशनाध्ययनादितपःश्रिया घवलया प्रश्नमास्तविकारया । जनितगौरवया ग्रुचिभृषितो विपुलनिर्जरया जरया यथा ॥ ८ ॥ विजितदोषकषायपरीषहं सुनिगृहीतिक्रेसेद्रियवृत्तकं।

व्यपगताञ्चकया वरभूमृता स्वकरधौतमकारि मुनेः पदं ॥ ११ ॥ सुर्भिगंधश्चभाक्षतपुष्पसत्त्रकरदीपक्षपपुरःसरैः । ममभिपुज्य वचस्तनुचेतसा तमभिवंद्य सुदानमदान्युदा ॥ १२ ॥

समगुणात्परिणामविशेषतः परभवे सहभोगफलोदयं ।

सुमनसा सुमुखो बनमालया सह बबंध सुपुण्यमपुण्यभित् ॥ १३ ॥

विहितदात्रमुखोदयकारणः स मुनिरैत्पद्रतत्विवारणः ॥ १४ ॥ व्रजित नित्यसुखे सुमुखेशिनः सममनेहसि पुण्यफलाशिनः।

बहादिनानशनवत्वारणः कृततन्त्रस्थितये कृतपारणः।

१ सारी ।

---

ंचव्दाः सर्गः*।* 

परयुवत्यपहारदुरीहितं प्रतिकृतानुश्रयस्य हताहितं ॥ १५ ॥ मणिगणच्छविविच्छरितोदरे सुरभिगर्भगृहे विहितादरे । सह कदाचिदसौ गुणमालया दियतया श्रवितो वनमालया ॥ १६ ॥ अथ तयोः परिपाकसुपेयुषि प्रगुणमानसयोः प्रगुणायुषि । अधिषपात हि कालनियोगतो जलदकालसमागतचंचला ॥ १७ ॥ अञ्चनिपातसहोज्ज्ञितजीविर्ता परमदानफलोदयसेवितौ। सुविजयाद्वीगराविद्व तावितौ विपुलखेचरतां सुखमावितौ ॥ १८ ॥ उभयकोटितटी घटितोदधिर्घवलिता धरितेंद्रपयोदधिः। स्फुरितराजतपृर्तिरसी यतः क्षितिवभूपयुद्दार इवायतः ॥ १९ ॥ वियदतीत्व भवो दशयोजनी स्वजगतीद्वितयांसयुगेन सः । जगति भोगभूबोऽभिनवा यथा वहति खेचरराजपुरीर्गिरिः ॥ २० ॥ सुभृतभारतभूरिगिरीशते स्थिरदशोत्तररम्यपुरीशते । १ क्षणसचिः सहसा समयोगतः । २ विजयार्धे ११० पूर्यः ।

पुरमिहोत्तरमस्ति सुखक्षमं विनिदिताखिलैचाक्षगणश्रमं । हरिपुरं विदितं तदभिरूयया हरिपुरप्रतिमं यदभिरूयया ॥ २२ ॥ अभवदस्य पुरस्य त गोपिता पवनपूर्वगिरिः खर्चरः पिता ।

सुम्रुखराजचरस्य पृगावती गुणवती जननी हि कलावती ॥ २३ ॥ अमृत चार्थवतीमभिषामयं प्रकटमार्थ इतीह सुधामयं ।

प्रमथोत्तरदिग्जगतीमितं मवति तत्र गिरौ विमवामितं । यदिह मेघपुरं परमं परां वहति सन्मणिसौधपरंपरां ॥ २५ ॥ अधिवसत्यथ तदमनोहरी रिप्रमदेमकुलस्य मनोहरी।

रतिषु यस्य मनोहरति प्रिया पवनवेगलगस्य रतिप्रिया ॥ २६ ॥ अजनि साथ तयोर्देहिता सती सहचरी सुम्रुखस्य हिता सती ।

१ पैचाशयोजनविष्कंभे । २ रणितकेत्सुधालयस्क्षमं । ३ सचराधिपः।

. बचनमार्यजनप्रमदावहं स्मरणमन्यभवप्रमदावहं ॥ २४ ॥

विदितपूर्वभवाऽत्र मनोहरा जगित चंद्रकलेव मनोरमा ॥ २७ ॥
कुलमुवाह विवाहिषधोचितं श्रुचि यथैव तथाकृतमावितं ।
शिशुसमागममाश्च विधिः स्वयं कृतिषु यद् यतते सकला स्वयं ॥ २८ ॥
मिथुनमभैकयोः मुखलालितं निजनिषंगकृताक्षितिमीलितं ।
स्मितमुखं सुपुखं वचनाध्वित स्वजनतोषमपोषयदुद्धव्वित ॥ २९ ॥
स्वजननीस्तनपानकृताशनं निजक्षेपपिताककृत्वाशनं ।
भजित भोगभुवां शिशुभावनां विजयिनीं मिथुनं सम सुमावनां ॥ ३० ॥
स्वतुवृद्धिमतश्च श्रनेः श्रनेः सह कलाभिरिदं च दिने दिने ।
शिववपूर्यदियाय यथा यथा स्वजनमुक्जैलिश्च तथा तथा ॥ ३१ ॥

निस्तिलक्षेत्रसाधितविद्यया मिथुनमेतद्भाद् भवविद्यया । ललितयौवनभारहचा तथा जनमनोऽत्यहरद् गुणयातया ॥ ३२ ॥ अथ तथा स खर्गेह्रपूताऽन्यदा कमलयेव च खेचरक्रन्यया ।

१ विघोचितमावितं इति स पुस्तके । २ स्वजनहर्षोद्धिः। स पुस्तके 'जनमनोमुद्दितं च तथा तथा ग **इति पाढः** 

स्थितिमितं विजयार्द्धगिरौ पुरे राणितदिन्यम्पूपदरपुरे । श्रुवि यदन्यसुद्धेन्नमर्थितं मजति तत्तदयम् समैथितं ॥ ३७ ॥ अय स वीरक ईश्वरंचितः प्रियतमाविरहामसिवंचितः ।

कचिदियाय शुचा मुदुपछ्छवे शिशिरतल्पतलेऽस्तविपछ्छवे ॥ ३८॥ न समसीश्रमदस्य शशी करैं: इद्यदाहममा हिमशीकरैं: । १ नुवतिना समयोजि नुवानतः । २ भजति तनद्यक्सभर्गितं ।

अगमदेष सुखांबुधियोषणं प्रथमकल्पमथामरतोषणं ॥ ४१ ॥ सुरबध्निवहादिपरिग्रहः सकल्भूषणभूषितविग्रहः। सुरसुखामृतसागरसंगतः सममतिष्ठत भावरसं गतः ॥ ४२ ॥ दिवि कदाचिदसौ वरकामिनीनिवहमध्यगतोश्वधिगोचरं ।

विषमितोन्मिषितावधिचञ्जवः मिथुनमैक्षत खेचरयोस्तयोः ॥ ४४ ॥

प्रभुतया प्रविधाय परामवं परमवे हतवांश्र सम प्रियां ।

१ समरसोऽपि ।

समनयद्दनितां वनमालिकां परिचितः प्रणयः खलु दुस्त्यजः ॥ ४३ ॥ सुमुखराजकृतं च पराभवं स परिचित्य सुरस्तदनंतरं ।

प्रभुतया किमनथिंकया प्रमोः प्रभवतोऽपि निरुद्यमचेतसः ॥ ४६ ॥ इति विचित्य रुपा कलुपीकृतः प्रतिविधानकृतौ कृतनिश्रयः । भुवमवातरदाशु स वैरधीस्त्रिदिवतो दिवसाधिपमास्वरः ॥ ४७ ॥

स खब्र खेचरराजमुतं सुरः सुम्रखराजचरं खचरीसखं। प्रविलसंतमवाप यहच्छया सहरिवर्षगतं हरिविश्रमं ॥ ४८ ॥

तदवलोक्य मुरो मिथुनं वरं प्रथमयीवननिर्जरविप्रहं। अकृत खंडितविद्यमखंडया सहजखंडतथा सुरमायया ॥ ४९ ॥ परबध्वियवीरकवैरिणं स्मरसि किं सुमुख प्रमुखाधुना । त्वमपि कि सुबले वनमालिके ! स्वलितशीलमरे ! परजन्मनि ॥ ५० ॥

अहमसी तपसा सुरतामितः खचरतां मुनिदानफलाद् युवां । अरतिमेव ममारतिदायिनोः क्षपितविद्यक्योः प्रददामि वां ॥ ५१ ॥ इति निगद्य तदा विबुधः खगौ चिकतकंपितचित्रकारीरकौ।

गरुडवत्परिगृह्य खुमुद्ययाँ भरतवर्षवरं प्रतिदक्षिणं ॥ ५२ ॥

मृतवतामृतदीधितिकीर्त्तिना रहितयाऽनृपया वरचंपया ।

स तमयोजयदत्र महीपति प्रणतराजकामच दिवं सुरः ॥ ५३ ॥

त्रिदशखंडितविद्यकदंपती क्षपितपक्षशकुंतवदक्षमौ ।

नवतिकार्प्रकप्रवेसुलक्षितिस्थतिमतो दशमस्य मुनेरिदं ।

स बुभुजे भुजदंडवशीकृतप्रणतपार्थिवमानितशासनः। विषयसौरूमखंडितरागया सचिरकालमत्रुमतिस्तया ॥ ५६ ॥ अथ तयोस्तनयो हरिरित्यभृद्धरिरिव प्रथितः पृथिवीपतिः । समनुभूय सुत्रिश्यमृर्जितां स्वचिरतोचितलाकमितौ च तौ ॥ ५७ ॥

हरिरयं प्रभवः प्रथमोऽभवत्सुयश्चसो हरिवंशकुलोद्रतेः ।

वियति पर्यटितुं बुटितेच्छकौ सह समीयतुरत्र धृतिं क्षितौ ॥ ५४ ॥

समधिकाव्धिशतोज्झितकोटिके वहति तीर्थपथे कथि वृत्तकं ॥ ५५ ॥

284

जगति यस्य सुनाम परिग्रहाश्चरति मो हरिवंश इति श्रुतिः ॥ ५८ ॥ अमनदस्य महागिरिरंगजो हिमगिरिस्तनयः सनयस्ततः। वसगिरिश्व ततो गिरिरित्यमी त्रिदिवमोक्षयजस्त यथायथं ॥ ५९ ॥ श्वतमखप्रतिमाः शत्वस्ततः श्वितिभूतो हरिवंशविशेषकाः ।

क्रमधृताधिकराज्यतपोधुराः ज्ञिवपदं ययुरत्र दिवं परे ॥ ६० ॥ व्यपगतेषु नृपेषु बहुष्वतः श्चितिपतिर्मगधाधिपतिः कमातु । इह बभव हरिप्रभवान्वये कुश्चरुधामकुशाप्रपुराधिपः ॥ ६१ ॥

स हि समित्र इति श्रतनामकः श्रतविशेषविभूषितपौरुषः । अनुशास भूवं सह पद्मया श्रितसुखः त्रियया जिनमक्तमा ॥ ६२ ॥ **इति ''**अरिष्टनेमिपराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ हरिवंशोत्पत्तिवर्णनो नाम पंचदशः सर्ग: ।

## षोडशः सर्गः ।

श्रीमीतलादिह परेषु जिनेषु पश्चात् तीर्थ प्रवस्ये भरते जगतां हितार्थे ।
कालकमेण नवसु श्रितवस्सु मोश्यं स्वर्गादिर्हण्यति जिनाधिपतौ च विश्वे ॥१ ॥
शकाश्या प्रतिदिनं वसुधारयोवसार्यस्यविनपस्य गृहं क्रुवेरः ।
पृथावती मृदृत्ते अयने अयाना स्वप्नान् दद्धे द्य पर च निश्चावसाने ॥ २ ॥
नागाश्वर्सिहकमलाकुसुनस्नार्गेद्व-वालार्कमस्स्यकलशान्त्रसरींबुराशीन् ।
भिंहासनामत्विमानफर्णांद्रमोहन्सद्रत्नराशिश्वोश्वनो जिनस्रपेष्ठयत् ॥ ३ ॥
सोपासिता नवनवन्यप्रमाण्यतीत-दिन्यप्रमाणवित्रामिस्यक्रमारिकाभिः ।

ब्रय्यातले सहुसुमे शुशुभे विबुद्धा लेखा यथा नगसि तारिकता हिमोशोः ॥४॥ उन्निद्रपञ्जनयनाननपाणिपादा सा रागिणी दिनसुखेऽधिपति सुँमित्रं। मद्रासनोदयगतं स्थलपश्चिनीव पद्मावती समुद्रियाय सपुंडरीका ॥ ५॥ चित्रांबरांबरमनाग्रणितातिमंज्र-मंजीरसिजितविदंगनिनादरम्या।

वतावराकुरमनाग्राणतातमञ्ज⊸मजारासाजतावहगाननाद्रम्या । १ तीर्थकरजननी । २ सुमित्रारूयं नृषं, सुर्थ च । २४९ थोडशः सर्गः

मीनेश्वणा त्रिवलिमंगतरंगिणी सा स्त्रीवाहिनी समगमद् वरवाहिनीग्रं ॥ ६॥ पीनस्तनस्तवकभारनतांगयष्टिराताम्रपछवकरा मुद्दवाहुशाखा ।

संचारिणी मणिविभूषणपुन्महीशकल्पद्धमं युवितकल्पलता ननाम ॥७॥ आसीनयाऽऽसनवरे स तथा समीपे स्वप्नावलीफलमिलाधिपतिः प्रपृष्टः ।

सान्याः अस्ति स्तर्यासमापं स्वनावलाफलामलाम्यातः प्रपृष्टः । तस्यै जगौ जिनपतेर्जगतां त्रयस्य भर्तुर्गुरू लर्षु भवाव इति प्रहृष्टः ॥ ८ ॥

स्पृष्टा नृपोत्किरणमालिवचोमयूखैः सा तोषपोषभृशहृष्टतनुरुद्दाऽभात् । स्रैणं निक्रष्टमपि तीर्थकृतो गुरुत्वात् मत्वा प्रश्नस्तिमित् विस्तृतपश्चिनीव ॥ ९॥

आरात्सहस्रपद पूर्वपदादुदारा-दाराक्रमत्स्रुरसहस्रगणोऽवतीर्थ । मासाजुवास नवगर्भगृहे प्रद्युद्धे सार्धाष्टमीह गणनान्म्युनिसुत्रतोऽस्याः ॥ १० ॥ आनीलचुचुकविपांदुपयोघरश्रीः सा वजसंहतिसगर्भतया स्कुरंती ।

विद्युत्प्रमामरण्टंहितमा बमासे वर्षा शरत्समयसम्बियुता यथा द्यौः ॥ ११ ॥

साऽसूत सृतिसमयेंद्रमहे च माघ-पश्चे सिते जनमनोत्यनोत्सनं तं।

शाञ्चल स्वातसम्बद्धमञ्जन च भाष-पद्धाततः जनमनानयनातस्य तः। १ झीत्रं।

द्वादश्यमीक्षिततियौ अवणे अमेण स्त्री द्यारवद्यरहिता जिनपूर्णचंद्रं ॥ १२ ॥ जातेन तेन अभलक्षणचर्चितेन पद्मावती प्रमुदिता मुनिसुव्रतेन । सा रागरूढिशिखिकंठरुचा चकासे स्निग्धेंद्रनीलमणिना करभूरिवैका ॥ १३ ॥ आकंपितासनितरीटजगत्त्रयेंद्राः सद्यः प्रयुक्तविशदावधयोऽधिगम्य । चेलुः सुरा जिनसपुद्भवमञ्जूते।चैर्षटापृगे पटहशंखरवैश्र शेषाः ॥ १४ ॥ गत्वांबुवर्षमृद्मारुतपुष्पवृष्टिं संपूरिताखिलजनद्वलयाःसमंतात् । आगत्य चाश्च सुकृतीज्ज्यलभूषवेषाः शकादयाः पुरुकुशाग्रपुरं परीयुः ॥ १५ ॥ नखा जिनं जिनगुरू च सुरासुराश्च तज्जातकर्मणि कृते सुरकन्यकाभिः। ष्रावतं तमधिरोप्य महाविभूत्या गत्वा परीत्य गिरिराजमधित्यकायां ॥ १६ ॥ संस्थाप्य पांडुकशिलातलमस्तके ते सिंहासने सुपयसोद्यपयः पयोधेः। भृत्यामिषिच्य कृतभूषमिष्ठवैस्ते स्तुत्वाऽभिधाय मुनिसुव्रतनामधेयं ॥ १७ ॥ आनीय नीतिकशला जननी श्रमांकमारोप्य नाटकविधि प्रविधाय देवाः। नत्वा ययुः शतमखप्रमुखा यथास्वमानंदितत्रिभुवनं सगुरुं जिनं ते ॥ १८ ॥

झानत्रयं सहजनेत्रमुदारनेत्रो विश्वजिनः सुरकुमारकसेन्यमानः । कालानुरूपकृतसर्वेकुवेरयोगश्चेमो ययावपयनस्य गुणस्य द्वद्धि ॥ १९ ॥ रम्पांगनाश्च कुळशेलसमुद्धवास्त्रमाश्चेतमध्यसत्तात्रमुद्ध ॥ १९ ॥ रम्पांगनाश्च कुळशेलसमुद्धवास्त्रमाश्चेतमध्यसत्तात्रमुद्ध ॥ ३० ॥ लावण्यवाहिनमवाण्य विवाहपूर्व नद्यः समुद्रमित्र संवरयांवमुद्धः ॥ २० ॥ राज्यिस्यतः स हरिवंशमरीचिमाली राजा प्रजाकमिलिनीहित्रोक्कपालः । राज्यिस्यतस्यत्रमेवितपाद्यत्यो भेज चिरं विषयसौष्यमसंविताहः ॥ २१ ॥ प्रप्राप्त कदाचित्रय तं सरदंबुजाश्च वंभूकवंशुरत्वाधम्पण्डवश्चीः । किन्नव्यत्वात्रम्यं स्वाच्यव्यति सम् स्ववभूतिकेतः ॥ २२ ॥ अतदंधे धवलगोद्धल्योपवित्रमे विवादंबुबह्मा वर्णवभूत्वात्रममे स्ववभूतिकेतः ॥ २२ ॥ अतदंधे धवलगोद्धल्योपवित्रमे स्वाच्याव्यति । स्व ॥ स्वाच्यत्यति । स्व ॥ स्वाच्यत्यति । स्व ॥ स्व । स्व

रोधोनिवंबगळदंबुविचित्रवस्ताः सावर्चनाभिसुमगाश्रकभीननेत्राः । फेनावकीवळयवीचिविळासवाहाः क्रीडासु जहुरबळासरितोऽस्य चित्तं ॥ २४ ॥

फेनावठीवरुपवीचिविद्यासवाहाः क्रीडासु जहुरवरुासरितोऽस्य चित्तं ॥ २४ ॥ १ 'शरदंवजास्या १ इति स पसके । ऊर्मिश्ववश्रद्धलनेत्रसफर्यपांगाः मत्तद्विरेफकलहंसनिनादरम्याः । फुलारविंदमकरंदरजों गरागा रागं रतो विदधुरस्य बधुसरस्यः ॥ २५ ॥ नम्रो भूगं फलमरेण सुगंधिशालिः शालयजा च विकचात्पलजातिकत्था । सौभाग्यगंश्रवश्चवित्यांगमंगमासाद्य जिल्लतियास्यमजस्रमेतौ ॥ २६ ॥ धुली कदंबमद्रधुलिगतांगरागाधाराःकदंबमधुनो विधुराः स्मरंतः । माद्यदृद्विपेंद्रमदगांधिषु पदपदीधाः सप्तच्छदेषु विततेषु रति वितेने ॥ २७ ॥ काले स तत्र मुनिस्त्रवराजहंसः कैलाग्रीलसहेश स्थितवान सुसीधे। लीलावधूतरतिविश्रमराजहंसीः बीडाभयातिरुचिराभरणाः प्रपथ्यन् ॥ २८ ॥ पश्यन दिशः सकलशारदसस्यशोभाः मेथं ददर्श शशिश्रभ्रमदभ्रशोभं । व्योमार्णवारमणतुष्णीमवावतीर्ण-मैरावणं अमणविश्वमवारणेंद्रं ॥ २९ ॥ निःशेषनिर्गलितनीरनिजोत्तरीयमाञाबध्विपूलपीनपयोधरं सः । त्रोतुंगर्पांडुपरिणाहिनमंबरस्य भृषायमाणमवलोक्य तमाप तोषं ॥ ३० ॥ पद्मात्प्रचंडतरमारुतवेगघातनिर्मृलितावयवमाश्च विलीयमानं ।

षोड्याः सर्गः।

ज्वाकोपनीतिमिव तं नवनीतिर्षिडमालोक्य लोक विश्विरित्यमर्थित्वस्यः ॥ ११ ॥ श्वीर्णः शरक्तलधरः सथमेप बीघमायुः श्वरीर वपुषा विश्वरारुतायाः । लोकस्य विस्मरणश्चीलविश्वीणेबुद्धेराश्चपदेशमिव विश्वगतं वितन्वन् ॥ ३२ ॥ अरुपप्रमाणपरमाणुसमृहराशि—रासंचितः स परिणामवशादसारः । कालप्रमंजनजवानिपातमात्रादायुर्धेनः प्रलयमत्र लघु प्रवाति ॥ ३३ ॥ वज्राप्तसंहननसंहतसंधिवंधसरसंनिवेशवनरम्पश्चरीरमेषः । मेपीभवरत्यसुष्ठनाससमर्थ एप वाशुप्रकोषभरसम्प्रसम्पत्तात्राः ॥ ३४ ॥ सीभावरत्यसुष्ठनाससमर्थ एप वाशुप्रकोषभरसम्पत्तात्रः ॥ ३४ ॥ सीभावरत्यवर्थेवस्य दिनकृत्वन्तिवातिनी स्थाच्छायावयःपरिणतिहृत्वात्ययाऽस्य ॥ ३५ ॥ सेडीब्रहस्य दिनकृत्वन्तिनातिनी स्थाच्छायावयःपरिणतिहृत्वात्ययाऽस्य ॥ ३५ ॥

२५३

क्षीर्यप्रमावसुवक्षीकृतसागरांतभूराजसिंहचिररक्षितभूमिभागाः । सौराज्यभोगगिरयोऽपि विज्ञाणिशृंगाःच्णांभवंति समयोतरवज्ञयातैः ॥ ३६ ॥ नेत्रं मनश्र भवदत्र कलत्रमिष्टं प्राणैः समं समसुखासुखमित्रपुत्रं । क्षेतीह पत्रमिव सुष्कमदष्टवातादेवोऽप्युपैति हि भवे त्रियवित्रयोगं ॥ ३७॥

पत्र्यकापि क्षणित्रमंगुरमंगभाजामंगादिकं स्वयममृत्युभयोऽयमंगी। मोहांभकारिपहितागमदृष्टिरिष्टं मार्गं विहाय विषयामिषगर्तमेति ॥ ३८ ॥ प्रत्यंगमंगजमतंगजसंगतांगः स्वांगैः स्पृशन् वियवपूजनगात्रयष्टीः । धिक् स्पर्शसीख्यविनिमीलितनेत्रभागो मातंगवद् विषमबंधीमयत्रिं मर्त्यः ॥ ३९ ॥ आहारमिष्टमिह पद्रसभेदभिन्नमाहारयन् बहुविधं स्पृह्यापदृष्टिः । जिहानको दलितशंक्विलयमांसपेशीप्रियश्रपलमीन इवैति बंध ॥ ४० ॥ भागेंद्रियप्रियसुगंधिसुगंधसंधो जंगाबलादिव विलंधितनुप्तिमार्भः। दुष्पाकमस्तिधिषणो निषपुष्पगंधमाघाय शीघ्रमघमेति यथा पढंघिः ॥ ४१ ॥ चित्तद्रवीकरणदश्चकटाश्चपातसस्मेरवक्त्रवनितांगनिविष्टदृष्टिः । रूपप्रियोऽपि लभते परितापश्चर्यं प्राप्तः पतंग इव दीपश्चिखात्रपातं ॥ ४२ ॥ स्वेष्टांगनामुखरनुपुरमेखलादिनानाविभूषणरवैः प्रियभाषणीश्र । संगीतकेश्व मधुरेईतधीरधीरःश्रोत्रेंद्रियेर्गुग इत्र मियते मनुष्यः ॥ ४३ ॥ संक्षित्रयते विषयभोगकलंकपंके यत्पुंगवां ततिरिहालपवला निमग्ना ।

१ " ठबलांल" इति क पुस्तके ।

चित्रं न तदु यदतिमज्जति वज्रकायपुनागसंततिरितीदमतीव चित्रं ॥ ४४ ॥ यः स्वर्गसौष्ट्यजलधीनतिदीर्घकालं पीत्वाऽपि तृप्तिमगमद बहुशो न जीवः। सोदित्यमलपदिवसैः कथमस्य कुर्यात भूलोकसीरूयमणुलेखिनुणोदिवदुः ॥ ४५ ॥ अमेरिवेंधनमहानिचयेर्न तृत्रिरंभोनिधरिव सदापि नदीसहस्रैः।

जीवस्य नृप्तिरिह नास्ति तथाभिषेकैः सांमारिकैध्वचितैरिष काममोगैः ॥ ४६ ॥ मोगाभिलापविषमाग्रिशिखाकलापसंदद्वये हि विषयेधनराशिक्चैः।

तस्यैव त प्रश्नमहेतुरिहैव तस्मात व्यावृत्तिरिद्रियजिति स्थिरवारिधारा ॥ ४७॥ हित्वा ततो विषयसौद्ध्यमसारभूतं जीव्रं यते उहिमह मोक्षपथ सनाथे । स्वार्थं प्रसाध्य परमं प्रथमं परार्थं तीर्थप्रवर्त्तनमथ प्रथयामि तथ्यं ॥ ४८ ॥

इत्थं मतिश्रुतयुतावधिवोधनेत्रे ज्ञाने स्वयभुवि तदा स्वयमेव बुढे। आकंपितासनमभूदमरेंद्रवृंदं सर्वार्थसिद्धिसुरपर्यवसानमाञ्च ॥ ४९ ॥ लीकांतिका ललितकुंडलहारशोभाः सारस्वतप्रभृतयो निभृताः सितामाः ।

आगत्य मोलिमिलितांजलयः किरंतः पुष्पांजलीनिति जिनं जुतुबुर्नमंतः ॥ ५० ॥ वर्धस्य नंद जय जीव जिनेद्रचंद्र ! विज्ञानगरिमहत्तमोहत्तमोतितात । निर्वधवंधुतम ! मञ्यबुधुद्वतीनां तीर्थस्य विज्ञितितमस्य हितस्य कर्ता ॥ ५१ ॥ त्वं वर्षय त्रिभुवनेखर ! घमंतीर्थ यत्रायधुप्रभवदुःखिरिखप्रतप्तः । स्नात्वा जनस्त्यजति मोहस्लं समस्तमहाय याति च श्चिवं शिवलोक्तमप्रयं ॥ ५२ ॥ चित्रमोहपरमोपप्रमाप्यप्रदुद्धं लौकातिका हित जिनं प्रतिबोधवंतः । नाम्यज्ञपुर्तिजनियोगनिवदनेषु पुक्ता हि यांति च पुनः पुक्तदेषं ॥ ५३ ॥ सौधमेपूर्वविश्वधाय चतुर्णिकाया नानाविमाननिवहस्यगितातिरक्षाः । संग्राप्य नार्थमितियय मुगंधितोषीस्तं भृषितं विद्यप्रद्वतभृष्वणायौ ॥ ५४ ॥ संग्राप्य नाथमभिषिच्य मुगंधितोषीस्तं भृषितं विद्यप्रद्वतभृष्वणायौ ॥ ५४ ॥

पुत्रं च सुत्रतमसी श्वनिश्चतेवाः प्राभावतेवमभिराज्यप्रदेश्यविचत्। भेतातवत्रसितचामरविष्टराणि सोऽलंचकार हरिवंशनमःश्रवांकः ॥ ५५ ॥ भूपोढ़तां नभिः देवगणैरुद्दामारुटवान् सुरुचिरां ग्रितिकां विचित्रां ॥ यातो वनं विदितकार्विकशुक्रपक्षे पष्टोपवासक्रद्वपाभितसप्तमीकः ॥ ५६ ॥ भुभत्सहस्रपरिवारभृदेष बभ्ने दीक्षां समक्षमख्रिलस्य जगत्त्रयम्य । तन्मर्थजानिधनिधाय निजोत्तमांगे शकशकार विधिना सुपयःपयोधौ ॥ ५७ ॥ कृत्वामराश्च जिननिष्क्रमणं तृतीयकल्याणपुजनमभी जगुरीश्वरोऽपि । शानैश्रत्भिरत्गीश्र सहस्रसंख्येस्तैः पाधिवैदिनगणिः किरणैरिनाभात ॥ ५८ ॥ षष्ट्रोपवासिनि परेद्युरिनेऽवतीर्णे भिक्षाविधिप्रकटनाम कुन्नाग्रुप्यौ । भिक्षां ददौ वृषमदत्त इति प्रसिद्धः सत्पात्रशंसविधिना भ्रतिसुत्रताय ॥ ५९ ॥ स्वाधीनमञ्जिहतं स्थितिभुक्तियुक्तं सत्पाणिपात्रमधिपेन विधानपूर्वे । प्रावित वर्तनसुवर्त्तनसाधुयोग्यं तीर्थे निजे स्थितिविदा जिनमास्करेण ॥ ६० ॥

चित्रं तदा हि परमाश्रमृषीद्रपाणौ श्रुद्धान्वितेन ददता परिनिष्ठशेषं । शेषैरशेषपतिमित्र सहस्रसंख्येबीमुज्यमानमपरैत्र ययौ न निष्ठा ॥ ६१ ॥ नेदुस्ततस्त्रिदिशदुंदुमयो निनादाः साधुस्वनः सकलमंबरमाततान ।

वायुर्वेषी सुरमिरद्भतपुष्पवृष्टिव्योद्धः पपात महती वसुनम धारा ॥ ६२ ॥ आधर्षपंचकमिदं चिरमंबरस्या देवा विकृत्य परमं परदुर्लमं ते ।

संपूज्य दानपतिमर्जितपुण्यपुंजं जम्मुर्जिनोऽपि विजहार विहारयोग्यं ॥ ६३ ॥ छबस्यकालमतिवाह्य समासवर्षे सन्मार्गशीर्वस्तिथि सितपंचमी त । ष्यानामिद्रश्वधनषातिसमित्समृद्धिः कैवल्यलामविमवेन चकार पूर्व ॥ ६४ ॥ साक्षाचकार युगपरसकलं स मेयमेकेन केवलविशुद्धविलोचनेन । नाथस्तदा न हि निशवरणो विवस्तानभ्यद्भतः क्रमसहायपरः प्रकाइये ॥ ६५ ॥

नेष्टः ससप्तपदमेत्य निजासनेभ्यः सर्वेऽहमिद्रानिवहाः कृतमौलिहस्ताः । तं प्रापुरभ्युदिततोषविशेषचित्ताः शेषामहेंद्रसुरसंततयः समंतात् ॥ ६६ ॥ मक्यार्भ्यन् त्रिभुवनेश्वरमानवेद्रास्तं देवमभ्युदितचंपकचैत्यवृक्षं ।

सत्प्रातिहार्यविभवातिविशेषम्बपमाईत्यमद्भूतमचित्यमनंतमेकं ॥ ६७ ॥ स द्वादशस्वथ गणेषु निवण्णवत्सु स द्वादशांगमनुयोगपथं जिनेद्रः । धर्मे विशाखगणिना विनयेन पृष्टः संभाष्य तीर्थमवनी प्रकटं प्रचके ॥ ६८ ॥ कल्याणपूजनमिनस्य तुरीयमिद्राः कृत्वा यथायथम्गुः प्राणिपातपूर्व । देशान् जिनोऽपि विजहार बहुन् बहुनां धर्मामृतं तनुभृतां धनवत्त्रवर्षन् ॥ ६९ ॥ રષવ

उद्याः सर्गः ।

अष्टौ च विञ्चतिरिनस्य जिनेंद्रचर्याः क्रोडीकृताखिलचतुर्दश्यपूर्वश्वासाः ।
त्रिश्चत्सहस्रगणना परिषद् यतीनां नानागृणैरज्ञाने सप्तविद्यः स संघः ॥ ७० ॥
स्युस्तत्र पंचशतपूर्वधरा यतीशा एकादिविश्वतिसहस्राभदाश्व शिक्षाः ।
अष्टादशैव गदितानि शतानि तेषु प्रत्येकमस्य पुनयोऽविधिकेवलाग्ताः॥ ७१ ॥
द्वाविश्वतिर्यतिश्वतानि तु वैक्रियाख्यास्तान्येव पंचदश्च ते विषुलास्तु मस्या ।
स्युद्रादशैव दि शतानि विवातवैराः सद्वादिनो पुनिषतः प्रथिताःसभायां॥ ७२ ॥
पंचाश्वतास्मसदस्राभदास्तदार्याः शिक्षागुणवनधरा गृहिणोऽपि सक्षाः ।

सम्यन्तव्युतमन्सो वनितास्त्रिळक्षाः सम्योद्धाः परिवृतय बमौ जिनेदुः॥ ७३ ॥ त्रिञ्चरुगुणप्रधितवर्षसहस्रजीवी प्राक् पंचसप्तित्रज्ञान्दकुमारकालः। राज्येऽपि पंचदञ्जवर्षसहस्रमोगी सन्त्रयमेन विजहार स श्रेषकालं॥ ७४ ॥ अते स संमद्विधायिवनातकांतं सम्मद्वैज्ञमधिरुद्य निरस्तदंषः। वंधातकुन्युनिसहस्रयुतो जगाम शोक्षं महायुनिपतिर्धनिद्यत्रतेषः।। ७५॥

माषत्रयोदश्वतियौ सितपश्चमाजि मासोपसंहतविहारविस्टटदेहे ।

स्थित्वाः पराहसमये वरपुष्ययोगे सिद्धे जिने नत्नु महं विद्युः सुरेंद्राः ॥ ७६ ॥
बहुर्षक क्षयरिभाणमिनस्य तस्य प्रावर्तत प्रविततं द्ववि घर्मतीथै।
विद्यानको धनुषितार्यद्वित्तप्रभावं देवागमाविरतिवर्द्धितलोकहर्षे ॥ ७७ ॥
विश्वस्य तस्य चरितस्य जिनस्य लोकं कल्याणपंचकिष्मित्रते विभावयन् यः ।
मक्त्या श्रृणोति पठित स्मरतीदमस्मिन् भव्यो जने। मजित सिदिसुलं स द्यौद्धं ॥ १८८॥
एवं वसंततिलकप्रचरप्रदानमलाभिमौ समिधरोप्य विनृतवृत्वः ।
विद्यान् विभूय विदिधातु समाधिवोधिधीरो जिनो जितभवो द्विनिसुत्रतो नः ॥ ७९ ॥
इत्यास्किमित्राणसंबद्धं कृतवक्षे जिनसेनाथार्यकृतो मुनिसुन्तनाथपंचकस्थानवर्षेन नाम कोडकाः सर्गः ।

## संसदशः सर्गः ।

बधून इरिनेशानां प्रभुवेद्यवसुंचरः । अरिबदुर्गजिन् मार्गीक्षधर्मस्य स सुप्रतः ॥ १ ॥ स दस्रं दसनामानं पुत्रं कृत्वा निजे पदे । दीक्षितः स्विपतुस्तीर्थे प्राप मोखं तपोस्काद्यः॥ १ ॥ पैलेपारुयमिलामां स दक्षः पुत्रमजीजनत् । मनोहरीं च तनयामर्णवोऽपि यथा श्रियं ॥ ३ ॥ बवुषेऽतुक्रमारं च क्रमारी नेत्रहारिणी । साऽतुचंद्रं यथा कांतिः कलागुणविश्वेषिणी ॥ ४ ॥ बीवनेन कतान्हेषा क्रश्चमध्याऽवमासते । स्तनमारेण गुरुणा जघनेन च मारिणा ॥ ५ ॥ साधीने सति रूपाखे तस्या धीरमनोभिदि । मनोभनोऽत्यजत्त्वेषु क्रमुमाखेषु गौरवै ॥ ६ ॥ तदुरूपास्त्रविभोक्षेण मनोभूरकरोद् भूशं । दक्षस्यापि मनोभेदमन्येषा न किम्रच्यता ।। ७ ॥ कन्यया हराचितं स ततो दक्षः प्रजापतिः । आहूय छवना सब पपच्छ प्रणताः प्रजाः ॥ ८ ॥ पृष्टा वदत यूर्य मे सज्जना जगति स्थिति । अविरुद्धं विचार्येह विश्वे विदितनुत्तवः ॥ ९ ॥ वक्षसतु भुवनेऽनर्घ्यं इस्त्यश्ववनितादिकं । श्जानुचितमेतस्य राजा विमुरहो नवा ॥ १० ॥

कैचिदुचुर्जनास्तत्र विचार्य चिरमात्मनि । यस्त्रजातुचितं देव ! तस्त्रजापतये हितं ॥ ११ ॥ यथा नदीसहस्राणां सद्रत्नानां च सागरः । आकरोऽनर्घरत्नानां तथैवात्र प्रजापतिः ॥ १२॥

तद् यत्तव स्थितं चित्ते समस्ते वसुधातले । स्वाकरेषु सम्रत्यमं तद्रमं कियतां करे ॥ १३ ॥ एवं दक्षः प्रजावाक्यमाकर्णे विपरीतधीः । प्रजातमितकारित्वं प्रकाश्य विससर्जे ताः ॥ १४ ॥ वदः स दुहितुस्तस्या स्वयमेवाग्रहीत्करं । कासग्रहगृहीतस्य का मर्यादा क्रमोऽपि कः ॥ १५ ॥ इला देवी ततो रुष्टा पत्युः पुत्रमभेदयत् । तावद्धार्यादयो यावन्मर्यादासंस्थितः प्रेमुः ॥१६॥ इला चैलेयमावृत्ता महासामंतसंब्रता । प्रत्यवस्थानमकरोद्दर्गदेशस्याश्रिता ॥ १७ ॥ त्रिविष्टपपुराकारं संनिविष्टं पुरं तया । इलया वर्धमानं यदिलावर्धनसंज्ञया ॥ १८ ॥ देलेयः स्थापितो राजा रेजे तत्र प्रजावृतः । वीर्यधैर्यनयाधारो हरिवंशविशेषकः ॥ १९ ॥ पार्थिवेन सता तेन तामलिप्तिप्रसिद्धिकां । निवेशितं पुरं कांतमगदेशनिवासिना ॥ २० ॥ जिगीयता परान देशान नर्मदातटमीयुवा। मह्यां माहिष्मती ख्याता नगरी विनिवेशिता ॥२१॥ तत्र स्थितिश्वरं राज्यं कृत्वा प्रणतपार्थिवं । प्रत्रं कृणिमनामानं संस्थाप्य तपसे यथौ ॥ २२ ॥ कुणमश्र विदर्भेषु विजिगीषुर्द्धिषं तपः । कुंडिनाख्यं पुरं चके वरदायास्तटे वरे ॥ २३ ॥ कुणिमः श्वणिकं मत्वा जीवितं निजवैभवं । प्रहोमारूपे सते न्यस्य तपोवनमयात्स्वयं ॥ २४ ॥ प्रलोमपुरमेतेन विनिवेशितमीशिना । श्रियं न्यस्य तपस्यागात्पौलोमचरमाख्ययोः ॥ २५ ॥ जगरप्रमावसंमारी तावखंडितमंडलौ । सूर्याचंद्रमसौ नित्यं विजिगीषु प्रजिग्यतः ॥ २६ ॥ ताभ्यामिद्रपुरं चके रेवायाः सरितस्तटे । जयंतीवनवास्यी द्वे चरमेण पुरी कृते ॥२७ ॥ १ पतिः ।

संजयश्ररमस्यासीत् तनयो नयवित्तथा । पौलोमस्य महीदत्तस्तपस्थौ जनकौ च तौ ॥ २८ ॥ महीदत्तेन नगरं कृतं कल्पपुराख्यया । सोऽरिष्टनेमिमत्स्याख्यौ तनयाबुदपादयत् ॥ २९ ॥ मत्स्यो भद्रपूरं जित्ना सेनया चतुरंगया । तथा हास्तिनपुरं श्रीतस्सोऽध्यतिष्ठत्त्रतापवान्।।३०।। तस्य पुत्राः गतं याताः शतमन्यसमाः ऋमात्। अयोधनादयो ज्येष्ठे राज्यं न्यस्य स दीक्षितः ॥३१॥ अयोधनसुतो मुलः शालस्तस्य सुतोऽभवत् । सूर्यस्तस्याभवत्मुनुस्तेन शुभ्रपुरं कृतं ॥३२॥ तस्यासीत्वमरस्तेन वजाख्यं पुरमाहितं । देवदत्तस्ततो जातो देवेद्रसमविक्रमः: ।।३३॥ मिथिलानाथम्रत्पाद्य विदेहानामभूद्विम् । हरिषेणस्ततो जन्ने नमसेनस्त तस्यतः ॥३४॥ ततः शंख इति रूपातस्ततो भद्र इतीरितः । अभिचंद्रस्ततश्राभृद्भिभृतरिपुद्युतिः ॥३५॥ विषयपृष्ठेऽभिचंद्रेण चेदिराष्ट्रमधिष्ठितं । शुक्तिमत्यास्तटेऽघायि नाम्ना शुक्तिमती पुरी ॥३६॥ उप्रवंशप्रस्तायां वसुमत्यामभृद्वसुः । अभिचंद्राद् यथाद्रीत्मा चंद्रकांतमहामणिः ॥३७॥ नाम्ना श्वीरकदंबोऽभूत्तत्र वेदार्थविदृद्धिजः । तस्य स्वस्तिमती पत्नी पर्वतस्तनयस्तयोः ॥३८॥ अध्यापितास्त्रयस्तेन वसुपर्वतनारदाः । सरहस्यानि शास्त्राणि गुरुणा घिषणावता ॥३९॥ आरण्यकमसी वेदमरण्ये अयापयन सतान । आकर्णयद गिरं व्योक्ति प्रनेराकाशगामिनः ॥४०॥ २६४

वेदाध्ययनसक्तानां मध्ये अमीषामधोगति । गंतारी द्वी नरी पापाद द्वी पुण्यादध्वीगामिनी ॥४१॥

इत्युक्तवा मनिरन्यसमें साधवेऽवधिलोचनः । करुणावान् गतः कापि ज्ञातसंसारसंस्थितिः।।४२।।

श्रत्वा श्रीरकदंबोऽपि वचनं शंकिताशयः । विस्तृज्य सदनं श्रिष्यानपराहेऽन्यतो गृतः ॥४३॥ अपस्यंती पति शिष्यान् पप्रच्छ स्वस्तिमत्यसौ । उपाध्यायो गतः पुत्राः ! कुतो ब्रुतेति शंकिता ।।४४॥ तेऽबुवबह्रमेमीति वयं तेन विसर्जिताः । आयात्येवातुमार्गे नो मातुमीमुस्त्वब्रुन्मनाः ॥४५॥ इति तेवां बचः श्रुत्वा तस्यो स्वस्तियती दिवा। रात्रावपि यदा चाऽसौ गृहं नागतवाँस्तदा ॥४६॥ गता सा शोकिनी बद्दच्या मर्नुराकृतमाकुला । ध्रुवं प्रविजितो वित्र इत्यरोदीश्विरं निश्चि ॥४७॥ तमन्त्रेष्टं प्रमाते तो गती पर्वतनारदी। वनांते पश्यतां श्रांती दिनैः कतिपयैरपि॥ ४८॥ स निपण्णमधीयानं निर्प्रथं गुरुसिकाधी । पितरं पर्वतो हच्टा दुराक्षिववृतेऽधृतिः ॥ ४९ ॥ मात्रे निवेद्य वृत्तांतं तया दुःखितचित्तया । कृत्वा दुःखं विशोकाश्सौ तिष्ठति स्म यथासुखं॥५०॥ नारदस्त विनीतात्मा गुरोः कृत्वा प्रदक्षिणं । प्रणम्याणुत्रती भूत्वा संभाष्य गृहमागतः ॥५१॥ आशास्य शोकसंत्रप्तां नत्वा पर्वतमातरं । जगाम निजधामाध्सौ नारदोतिविशारदः ॥ ५२ ॥ बसोरपि पिता राज्यं वसौ विन्यस्य विस्तृतं।संसारसुखनिर्विण्णः प्रविवेश तपोवनं ॥ ५३ ॥

वसूना वासवेनेव नवयावनवरितना । वनितेव विनीतत्वं नीता नीतिविदावनिः ॥ ५४ ॥ नमःस्फाटिकमूर्द्धस्यसिंहासनमधिष्ठितं । नमस्यमेव भूपास्तं दत्तास्थानममंसत् ॥ ५५ ॥ भूमी कीर्तिरभूत्तस्य महिम्ना धर्मजन्मना । अस्योपरित्तरस्यात्र बसारन्वर्धतायुवः ॥ ५६ ॥ इक्ष्वाकुर्वश्वका जावा कुरुवंशोद्धवा परा । दशपुत्रास्त्ववीर्जाताः वसोर्वसुसमाः क्रमातु ॥५७॥ बृहद्रसुरिति क्षेत्रः पूर्वश्चित्रवसुः परः । वासवधार्कनामा च पंचमश्च महावसुः ॥ ५८ ॥ विश्वावस् रविः सूर्यः सुवसुश्च वृहव्ध्वजाः । इत्यमी वसुराजस्य सुताः सुविजिमीक्वः ॥५९॥ सुरोईश्वभिरन्योऽन्यप्रीतिवद्धमनारेथैः । इंद्रियार्थेरिवोपेतः पार्थिवः सुखमन्वभूतः ॥ ६० ॥ दकदा नारदश्छात्रैर्बहुभिश्छात्रिभिर्वतः । गुरुवदुरुपुत्रेच्छः पर्वतं द्रष्टुमागतः ॥ ६१ ॥ कृतेऽभिवादने तेन कृतप्रत्यभिवादनः । सोश्मिचाय गुरोः परनी गुरुसंकथया स्थितः ॥ ६२ ॥ अथ व्याख्यामसी कुर्वन वेदार्थस्यापि गवितः । पर्वतः सर्वत रुखात्रैर्वतो नारदसिश्वधी ॥६३॥ अजैबेष्टव्यमित्यत्र वेदवाक्ये विसंश्चरं । अजशब्दः किलाम्नातः पश्चर्यस्यामिधायकः ॥६४ ॥ तैरजैः खुद्ध यष्टव्यं स्वर्गकामैरिह द्विजैः । पदवाक्यपुराणार्थपरमार्थविकारदैः ॥६५॥ प्रतिबंधमिद्वांधस्य तस्य चक्रे स नारदः । युक्तायमबलालोकष्वस्ताज्ञानतमस्तरः ॥६६॥

२६६

सद्भुत्र! किमित्येवमपन्याख्यामुपाश्रितः । कुतोऽयं संप्रदायस्ते सहाध्यायिसुपागतः ॥६७॥ एकोपाच्यायशिष्याणां नित्यमन्यभिचारिणां । गुरुश्चभुषतां त्यागे संप्रदायभिदा इतः ॥६८॥ न स्मरत्यजग्रन्दस्य यथेहार्थो गुरूदितः । त्रिवर्षा त्रीहयो बीजा अजा इति सनातनः ॥६९॥ इत्युक्तोऽपि स दुर्मोचग्राहब्रह्युद्दीतधीः । सोऽनादृत्य वचस्तस्य प्रतिज्ञामकरोत्पुनः ॥७०॥ किमत्र बहनोक्तेन शृषु नारद् ! बस्त्रनि । पराजितोऽस्मि यद्यत्र जिह्नाच्छेदं करोम्यहं ॥७१॥ नारदेन ततोऽवाचि किं दुःखामिशिखातता । पतंग इव दुःपश्चः पर्वत ! पतसि स्वयं ॥७२॥ पर्वतोऽपि ततोऽबोचदु यातः किं बहुजिल्पतैः।सोऽस्तु नौ वसुराजस्य सभायां जल्पविस्तरः॥७३॥ नष्टस्त्वं दुष्ट इत्युक्तवा स्वावासं नारदोऽगमत् । पर्वतोऽपि च तां वाचां मातुरार्त्तमतिर्जगौ ॥७४॥ सा निशम्य इतास्मीति वदंती तांतमानसा । निनिंद नंदनं मिथ्या त्वदुक्तमिति वादिनी ॥७५॥ नारदस्य वचः सत्यं परमार्थनिवेदनात् । वचस्तवान्यथा पुत्र ! विपरीतपरिग्रहातु ॥७६॥ समस्त्रशास्त्रसंदर्भगर्मनिर्भेदशुद्धधीः । पिता ते प्रत्र ! यत्प्राह तदेवाख्याति नारदः ॥७७॥ एवमुक्त्वा निश्चांते सा निश्चांतमगभद्वसोः । आदरेणेक्षिता तेन पृष्टा चागमकारणं ॥७८॥ निगद्य वसने सर्व ययाचे गुरुदक्षिणां । इस्तन्यासकृतां पूर्व स्मर्थित्वा गरोग्रेहे ॥ ७९ ॥

जानताऽपि त्वया पुत्र ! तस्वाऽतस्वमञ्चेषतः । पर्वतस्य वचः स्थाप्यं दृष्यं नारदमाषितं ॥८०॥ सत्येन श्रावितेनास्या वचनं वसुना ततः । प्रतिपन्नमतः साऽपि कृतार्थेव ययौ गृहं ॥ ८१ ॥ आस्थानी समये तस्थौ दिनादौ वसरासने । तर्मिद्रमिव देवौधाः क्षत्रियौधाः सिषेविरे ॥८२॥ त्रविष्टौ च नृपास्थानी वित्रौ पर्वतनारदौ । सर्वशास्त्रविशेषक्रैः प्राक्षिकैः परिवारितौ ॥ ८३ ॥ बाबाणाः क्षत्रियाः वैदयाः गृद्धाः साश्रमिणोऽविशन् । लौकिकाः सहजं प्रष्टमविशेषास्ते समाग्रदशाः तस्समानि जगुः केचिज्जनश्रीत्रसुखान्यलं । तत्र प्रोचारणं मृष्टं केचिद् विप्राः प्रचित्ररे ।।८५॥ यजीव प्रणवारंभघोषभाजोऽपरेऽपठन् । पदक्रमयुषो मंत्रानामनंति स्म केचन ॥ ८६ ॥ उदानस्यानुदात्तस्य स्वरस्य स्वरितस्य च । हस्वदीर्घप्छतस्यस्य स्वरूपग्रदचीचरत् ॥ ८७ ॥ द्वित्तैः सामयज्ञवेदमारभ्याध्ययनोद्धरैः । वधिरीक्रवदिकचकैनिचितं सदसोऽजिरं ॥८८॥ सिंहासनस्थमाश्रीभिर्द्षष्ट्रोपरिचरं बसुं । पीठमदैंः सहासीनौ वित्रौ नारदपर्वतौ ॥ ८९ ॥ कृर्चप्रारोहिणस्तत्रकमंडळुबृहत्फलाः । सवन्कलजटाभारास्तस्थुस्तापसपादपाः ॥ ९० ॥ सदः सागरसंश्वोभसेतुवंधेषु केषुचित् । अपश्चपातसंवंधतुलादंढेषु केषुचित् ॥ ९१ ॥ उत्पर्धात्थानवादीमस्त्रंकुशेषु च केषुचित् । निकषीत्पलकृत्येषु केषुचित्तस्त्रमार्गणे ॥ ९२ ॥

पंडितेषु यथास्थानं निविष्टेषु यथासनं । भूपं ज्ञानवयोरूपाः केचिदेवं व्यजिज्ञपन् ॥ ९३ ॥ राजन् ! वस्तुविसंवादादिमौ नारदपर्वतौ । विद्वांसावागतौ पार्श्व न्यायमार्गविदस्तव ॥९४॥ वैदिकार्थविचारोऽयं त्वदन्येषामगोचरः । विच्छिचसंप्रदायानामिदानीमिह भूतले ॥९५॥ तदत्र भवतोऽध्यक्षममीषां विद्रषां पुरः । लभेतां निश्चयादेतौ न्याय्यौ जयपराजयौ ॥९६॥ न्यायेनावसिते क्षत्र वादे वेदातुसारिणां । स्यात्प्रवृत्तिरसंदिग्धा सर्वलोकोपकारिणी ॥९७॥ इत्युवीद्रः स विक्रप्तः पूर्वपश्चमदापगत् । पर्वताय सदस्यैस्तैः सगर्वः पश्चमग्रहीत ॥९८॥ अर्जैर्यञ्चनिधिः कार्यः स्वर्गाथिभिरिति श्रुतिः। अजाशात्र चतुष्पादाः प्रणीताः प्राणिनः स्फुटं।९९। न केवलमयं वेदे लोकेऽपि पशुवाचकः । आवृद्धादंगनावालादजशब्दः प्रतीयते ॥१००॥ नरोऽजपोत्तगंभोयमजायाः क्षीरमित्यपि । नाऽपनेतुमियं शक्या प्रसिद्धिस्त्रदर्शेरपि ॥१०१॥ सिद्धशन्दार्थसंबंधे नियते तस्य बाधने । व्यवहारविलोपः स्यादंधधूकीमदं जगत् ॥१०२॥ अवाधितः पुनन्यपि शब्दे शब्दः प्रवर्तते । शास्त्रीयो लौकिकश्वात्र व्यवहारः सुगोचरे ॥१०३॥ यथाविहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इति क्षुतौ । अवित्रभृतिशब्दानां प्रसिद्धार्थपरिग्रहः ।।।।१०४।।

वर्षेनात्राक्यन्दस्य पञ्चरर्थः स्फुटः स्थितः । इत्र यागादिशन्दार्थः पञ्चपातत्र निश्वितः ॥१०५॥

२६९

the street

अतोऽनुष्ठानमास्थेयमजपोतनिपातनं । अजैर्थष्टव्यमिरयत्र वाक्यैनिष्ठितसंज्ञवैः ।।१०६॥ आर्थका च न कर्तव्या पश्लोरिह निवातने । दुःखं स्वादिति मंत्रेण सुखमुत्योने दुःखिता ॥१०७॥ मंत्राणां बाहने साक्षाव दीक्षांनेति सुखासिका । मणिमंत्रीवधीनां हि त्रभावो अवित्यतां नतः ॥ १ ०८॥ निपातनं च जस्यात्र यत्रात्मा ब्रह्मतां श्रितः । अवध्योऽग्निविषासाधैः कि पुनर्मेत्रवाहनैः ॥१०५॥ सूर्व चक्षुदिसं भोत्रं वायुं प्राणानस्वययः । गमवंति वपुःपृथ्वी शमितारोस्य वाश्विदाः ॥११०॥ स्वमंत्रेषेष्ट्रमात्रेष स्वलोंकं गमितः ससं । याजकादिनदाकल्पमनल्पं पञ्चरक्त्ते ॥ १११ ॥ अभिसां विकृतो बंधः स्वर्माप्त्यै सोस्य नेत्यवि । न वलाचाज्यमानम्य शिशोर्विदर्धतादि मिः ॥१ १ शा स्वपश्वभित्युपन्यस्य विश्राम स पर्वतः । नारदस्तमपाकर्तुमित्युवाच विचल्लामः ॥ ११३ ॥ अब्बंत बहुन्यः संतः सावधानिधवोऽधना । वर्वतस्य वनः सर्वे शतखंडं करोम्यहं ॥ ११४ ॥ अजैरित्यादिके वाक्ये यन्मवा वर्षतोऽत्रवीत् । अजाःपश्चव इत्येवसस्येवा स्वसनीविका ॥११५॥ स्वाभित्रायवञ्चाव वेदे न अन्दार्श्वगतिर्वतः । वेदाध्ययनवत्तामादुपदेशसुरोक्षते ॥ ११६ ॥ मुक्प्रक्रमादर्थात् द्वया शन्दार्थनिश्चितिः । सान्यया गदि जायेत जायेताध्ययनं तथा॥११७॥ अश्राष्ट्रायनमन्यः स्वादन्यः स्वादर्थवेदनं। स्थिते साधारणे न्याये कामचारगृतिः इतः ॥११८॥

कन्दरेस्यार्थं स्वतो वेचि प्रज्ञासातिवयोऽपि हि । न शन्दिमिति श्रापोयं कृतः कस्यात्र दुस्तरः॥११९॥ न चार्यं संद्रपाऽस्मायेकस्से गुरुलोदितः । त्रयः श्विष्याः वयं योग्या वसुनार्द्ववेताः ॥१२०॥ समानश्रुतिकाः श्वन्दाः सेति लोकेऽत्र शृरितः । गवादयः प्रयोगोपि तेषां विषयमेदतः ॥१२१॥ पश्चरिममृगाञ्चाञ्चावज्ञवाजिषु वागुवोः। गोशन्दन्यक्तयो न्यकः प्रयुक्ते पृथक् पृथक्॥१२२॥ न हि चित्रगुरित्यत्र राम्बस्तिनि श्रवृशी । न चाशीत्रगुरित्यत्र सास्नादिमिति वर्तते ॥१२३॥ कृदया क्रियावशाद्वाच्ये वाचां वृत्तिरवस्थिता । तामास्थरोपदेशास्त्र विस्तरंति गुक्तदितं ॥१२४॥ तदत्र चीदनावावये कृदिश्चरार्थे हित्रपरंति गुक्तदितं ॥१२४॥ तदत्र चीदनावावये कृदिश्चरार्थे ।

ने हि जित्रगुरिस्यत्र राहेमबस्तुनि श्रष्टुणी । न चाशीतगुरिस्यत्र सास्नादिमति वर्तते ॥१२३॥ कृढणा किमावशाद्वाच्ये वाचां वृत्तिरवस्थित । तामास्थरोपदेशास्त्र विस्मरंति गुक्रदितं ॥१२४॥ तदत्र चीदनावाच्ये कार्द्वावद्रुग्ताः । क्रियाशन्दसमाम्रातो न वापंत इति हाताः ॥१२५॥ तदत्र चीदनावाच्ये कार्द्वश्चाद्र्याः । अवगंधोयमित्याद् । योगो न निष्य्यते ॥१२६॥ तप्त प्रवास्यते व्यवद्वारोपयोगित्यात् वाचां स्वोचितगोचरो।१२८॥ सस्यां क्षित्यादिसामन्यामप्ररोहादियर्थवाः। त्रीहयोऽज्ञा ।पदार्थोऽयं वाच्यायां वजनं तु तै।॥१२८॥ वेवपुत्रा यवर्थवर्त्तर्जीवजनं द्वितैः । नैवद्यादिवधानेन यागः स्वगैक्तश्वदः ॥१२९ ॥ पद्कर्मणां विचातारं पुराणपुरुषं परं । त्रातार्रामद्वमिद्रेज्यं वेदे गीतं स्वयंश्चवं ॥१३०॥ १ शब्दस्यार्थं कृतो वाच । २ सार्थायं ।

देशकं म्रक्तिमार्गस्य शोषकं भववारिषेः । अनंतज्ञानसौख्यादिमहेशाख्यं महेश्वरं ॥ १३१ ॥ श्रक्षाणं विष्णुमीज्ञानं सिद्धं बुद्धमनामयं । आदित्यवर्णवृषमं पूजयंति हितैषिणः ॥ १३२ ॥ वतः स्वर्गसुखं पुंसा ततो मोक्षसुखं ध्रुवं। ततः की तिस्ततः कांतिस्ततो दीप्तिस्ततो वृतिः ॥१३३॥ पिष्टेनापि न यष्टव्यं पञ्चत्वेन विकल्पितात । संकल्पादश्चभात्पापं पुण्यं तु ग्रुमतो यतः ॥१३४॥ यो नामस्थापनाद्रव्यमीवेन च विभेदनात् । चतुर्धा हि पशुः प्रोक्तस्तस्य चित्यं न हिंसनं ॥१३५॥ यदुक्तं मंत्रतो मृत्योर्न दुःखिमति तन्मुषा । न चेद् दुःखं न मृत्युःस्यात् स्वस्थावस्थस्य पूर्ववत्। १३६॥ पादनासाधिरोधेन विना चेक्पियतेत्पश्चः । मंत्रेण गरणं तत्स्यादसंभाव्यमिदं पुनः ॥ १३७ ॥ सुखासिकाऽपि नैकातानमर्जुर्मेत्रत्रसावतः । दःखिताप्यारटज्जंतोर्प्रहार्चस्य निरीक्ष्यते ॥ १३८ ॥ सुम्रक्षभत्वादवच्यो व्यमारमेति यदुर्दीरितं । तम् स्थूलशरीरस्थः स्थूलो पि सम्मवेद्यतः ॥ १३९॥ श्रदीपवद्यं देही देहाधारवशाय यतः । सहमस्यलतया याति स्वसंहारविसर्पणं ॥१४०॥ अनीद्दशस्तु संसारी शरीरानंतवेदकः । सक्ष्म एप कथंकारं सुखदुःखमवाष्तुयात् ॥१४१॥ अतः शरीरबाधायां मंत्रतंत्रास्त्रयोगतः । बाधनं नियमादस्य देहमात्रस्य देहिनः ॥१४२॥ श्रियमाणोऽतिदुःखेन चल्लरादिभिरिंद्रियैः । वियुज्यते स्वयं तेन कोऽन्यस्तेषां वियोजकः॥१४३॥

प्राणिघातकृतः स्वर्गः कृतःस्याद्याजकादयः । याज्यस्य स्वर्गगामित्वे दृष्ट्यंतत्वं गता यतः॥१४४॥ धर्ममेव हि शर्माप्त्यै कर्मयाज्यस्य जायते । नहाप्रध्यं शिशोर्दत्तं मात्राधि स्यात्ससामये ॥१४५॥ परिषत्त्रावृषि स्फूर्जद्ववचोवज्रमुखैरिति । भिन्ता पर्वतदुःपश्चं स्थिते नारदनीरहे ॥१४६॥ साघकारो महदेचस्तस्मै धर्मपरीक्षकैः । सलौकिकैः शिरःकंपं स्वागुलिस्कोटनिस्बनैः ॥१४७॥ राजोपरिचरः पृष्टन्ततः शिष्टैर्वहुश्रुतैः । राजन् यथाश्रुतं बृहि त्वं सत्यं गुरुभाषितं ॥१४८॥ मृहसत्यविमृहेन वसूना दृढवुद्धिना । स्मरताऽपि गुरोवाक्वमिति वाक्यपुदीरितं ॥१४९॥ युक्तियक्तम्रपन्यस्तं नारदेन समा जनाः । पर्वतेन यदत्रोक्तं तदुवाष्यायमावितं ॥१५०॥ वाङ्मात्रेण ततो भूमी निमन्नः रफटिकालनः। वसुः पपात पाताले पातकात पत्रवं संद्ध ॥१५१॥ पातालस्थितकायोऽसौ सप्तमी पृथ्वा गतः । नरके नारको जातो महारौरवनामनि ॥१५२॥ हिंसानंदमुवानंदरीहृध्यानाविलो वसुः । जगाम नरकं रौद्रं शैद्रध्यानं हि हु:सहंद् ॥१५३॥ प्रत्यक्षं सर्वेलोकस्य पाताले पतिते वसौ । तदाकुलः समुत्तस्थौ हा हा चिनिधामिति च्वतिः ॥१५४॥ रुव्या सत्यक्तर्रं सद्यो निनिवुर्नुपति जनाः । पर्वतं च निराचकुः खरुक्तिस्य खरुं पुरात ॥१५५॥

तस्ववादिनमञ्जूद्रं नारदं जितवादिनं । कृत्वा ब्रह्मरथारूढं पूजियत्वा जना ययुः ॥१५६॥

पर्वेतोऽपि खलीकारं प्राप्य देशान् परिभ्रमन् । दुष्टं द्विष्टं निरंश्विष्ट महाकायमहासुरं ॥ १५७ ॥ ततस्त्रसमै पराभूति पराभूतिजुवे पुरा । निवेद्य तेन संयुक्तः कृत्वा हिंसागर्म क्रुघीः ॥ १५८ ॥

लोके प्रतारको भूत्वा हिंसायञ्चं प्रदर्शयत् । अरंजयज्जनं मुढं प्राणिहिंसनतत्वरं ॥ १५९ ॥ मुत्वा पापे।पदेशेन पापशापवशान्धतः । सेवामिव वसोः कुर्वन् पर्वतो नरकेऽ पतत् ॥ १६० ॥ स्थापिता बसुराज्येडही ज्येष्ठातुक्रमशः क्रमात् । स्वर्लेरेव दिनैर्मृत्युं स्वन्त्रोडपि बमोर्थेयुः ॥१६ ॥

वतो मृत्युभयात्त्रस्तः सुबसुः प्रपलायितः । गत्वा नागपुरेऽतिष्ठन्मधुरायां बृहदुध्वजः ॥ ६२ ॥ कष्टं रूबातिमबाष्य सत्यज्ञानितां पापादघोऽगाद्वसुः

पापं पर्वतकोऽभिमानवशगस्तस्यैव पश्चाद ययौ । सम्यग्टष्टिदिवाकराख्यखचरं लब्ध्वा ससायं पुनः क्षिप्त्वा पर्वतदुर्मतं कृतितया स्वर्गे गता नारदः ॥ १६३ ॥

धर्मः प्राणिदया दयाऽपि सततं हिंसाच्युदासो मनो-वाककायैविंरतिर्वधात्त्रणिहितैः त्राणात्ययेऽप्यात्मनः । भनेऽसी युषमादरेण चरितः स्वर्गापवर्गागेलां भिच्वा मोहमर्थी सुखेऽतिवियुक्ते भर्मो जिनन्याहृतः ॥ १६४ ॥ इत्यरिष्टमेमिपुराणसंग्रहे हरिसेहो जिनस्ताचर्यकृती वसुरास्याने नारद्यर्वत विवादवर्णनी नाम सप्तद्वशः स्रीः।

## अष्टादशः सर्गः ।

अथ बोडसी वसी: ब्रुक्षेथुरायां बृहद्भाजः । सुवाहुरभवत्तरमात्त्रन्यो विनयोद्यतः ॥ १ ॥ लक्ष्मी स तत्र निक्षिप्य तयालक्ष्मीप्रुणाश्रिनः । सुवाहुद्धिवाही च वजवाही नृपश्र सः ॥ २ ॥ सोडपि लक्ष्माभिमानेऽसी भानी मांजपि यवी सुते । सुभानी तनये सोडपि सीमनामिन स प्रथुः ॥३॥ एवमाद्यास्त्रवाडन्ये अपि रात्रवोडम् सहस्रवः । प्रतिसुत्रताधस्य तीर्थेऽतीयुः श्वितीश्वराः ॥४॥ आयुर्वेषमहस्राणि यस्य पंचदशाऽगमत् । नमेवहति तस्येह पंचलक्षाब्देक पथि ॥ ५ ॥ उदियाय यदुस्तत्र हरिवंबोदयावले । यादवश्रभवी व्यापी भूमी श्वपविभाकेरः ॥ ६ ॥

१ भूपतिभास्करः।

सुतो नरपितस्तस्मादुदभूद् भूवध्यतिः । यदुस्तस्मिन् भ्रवं न्यस्य तपसा त्रिदिवं गतः ॥ ७ ॥ भ्रद्धापि सुविरश्च भ्रदो वीरो नरेश्वरौ । स तौ नरपती राज्ये स्थापियत्वा तपोऽभजत् ॥८॥ भ्रदः सुवीरमास्थाप्य मथुरायां स्वयं कृती । स चकार कृष्वयेषु पुरं शौर्यपुरं पुरं ॥ ९ ॥ भ्रदाश्चीपकवृष्ण्याद्याः भूवीरान्मभुरेश्वरात् ॥१०॥ भ्रदेश्वर्षे विनिश्चिप्तश्चितिमारौ यथायथं । सिठी श्र्रसुवीरो तौ सुप्रतिष्ठेन दीक्षितौ ॥ ११ ॥ असिदंधकवृष्णश्च सुभद्रा वनितोत्तमा । पुत्रास्तर्या दशोरपत्रास्त्रिदशामा दिवस्त्रपुताः ॥१२ ॥ सस्वद्रविजयोऽक्षोत्र्यस्त्राम् स्विरस्त्रप्ति ।। ११ ॥ असिदंधकवृष्णश्च सुभद्रा वनितोत्तागरः । दिश्वान् विजयशान्योऽचला धारणपूरणौ ॥१३॥ अभिचंद्रं इहाल्यातो वसुदेवश्च ते दशा । दशाहीः सुमहाभागाः सर्वेऽप्सृत्वर्थनामकाः ॥ १४ ॥

क्षेष्ठपुत्र विनिश्चिम्राक्षीतभारा यथायथ । सिडी स्र्मुवारा ता सुत्रातप्तन दीरक्षता ॥ ११ ॥ आसीदंषकवृष्णेश्च सुभद्दा वनितासमा । पुत्रास्तरपा दशोरपक्षास्त्रिदशमा दिवरुपुताः ॥१२ ॥ समुद्रविजयोऽक्षोन्थस्तथा स्तिमितिसागरः । हिनवान् विजयश्वान्योऽक्लो धारणपूरणौ ॥१३॥ अभिक्षंद्र इहारूयातो समुदेवश्च ते दश्च । दशार्हाः सुमहाभागाः सर्वेऽप्यन्वयेनामकाः ॥ १४ ॥ इंती मद्री च कन्ये द्व मान्ये सीगुणभूषणे । ठास्मीतरस्वतीतुल्ये मिगन्यौ वृष्ण्णिजन्मना ॥१५॥ राह्मे भोजकवृष्णयो पत्नी पत्नी सुतान् । उत्रदीनमहासेनदेवसेनानस्त सा ॥ १६ ॥ सुवसीसस्वयनस्तुतः कुरुरावनविज्ञानः । वृहद्रथ इति स्थातो माग्येशपुरेज्वसत् ॥ १७ ॥ सम्मादप्यंगजो जातस्तता हदीस्थान्नः । वृहद्रथ इति स्थातो माग्येशपुरेज्वसत् ॥ १८ ॥ १६ ॥ १६ इद्रथोगनः इति स्व पत्नहे ।

जातः सुखरयस्तस्माद्दीपनः कुरुदीपनः । स्रतुः सागरमेनोऽस्मान्सुमित्रो वप्रथुस्ततः ॥ १९ ॥ विद्सारः सुतस्तस्माद्देवगर्भस्तद्रभकः । ततः शतघनुवरि धनुर्धरपुरःसरः ॥ २०॥ कमात् शतसहस्रेषु व्यतिकांतेषु राजसु । जातो निहतशतुः स सुतः शतपतिर्नृषः ॥ २१ ॥ जातो बृहद्रथो राजा ततो राजगृहाधिपः । तस्य सूनुर्जरासंघो वशीभृतवसुंघरः ॥ २२ ॥ स रावणसमो भत्या त्रिखंडभरताधियः । नवमः प्रतिभूत्रणां सुरश्रीसद्दशीजसां ॥ २३ ॥

मध्ये कालिंदसेनारूया महिषी महिषीगुणा । तनयाः सनयास्तस्य ते कालयवनादयः ॥२४ ॥ अपराजित इत्याद्या आतरश्रकवर्त्तेनः । इरिवंशमहावृक्षशाखाया फलितात्मनः ॥ २५ ॥ एकस्या एकवीरोऽयं धारको धरणीपतिः । बहुविद्याधरेंद्राणां दक्षिणश्रेण्यपाश्रितां ॥ २६ ॥ संहति नुपसिंहोऽसौ शास्ति राजगृहे स्थितः । उत्तरापथभूपालाः दक्षिणापथभूभृतां ॥ २७ ॥ पूर्वापरसम्मद्भांता मध्यदेशाश्च तद्भशाः । भूचरैः खेचरैः सर्वैः श्रेखरीकृतशासनः ॥ २८ ॥ चक्रवर्षिश्रियो मर्ता विभर्षोद्रस्य विभ्रमे । जातु र्जायपुरोद्याने गंधमादननामनि ॥ २९ ॥ रात्रौ प्रतिमया तस्यो सुप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । पूर्ववरायतेस्तस्य चक्रे यक्षः सुदर्शनः ॥ ३० ॥

अग्निपातं महावातं मेषबृष्टचादिदुःसहं । उपसर्गं स जित्वाऽऽप केवलं घातिघातकृत् ॥ ३१ ॥

तद्वंदनार्धिमेद्रीषाः सौषमीद्याश्रत्विषेः । देवैः सह समागत्य तेऽर्षियत्वा ववंदिरे ॥ ३२ ॥ हिष्णित्त्यावातो भवत्या पुत्रदारावलान्वितः । संपूज्यानम्य सौम्यं तं निजभूमावुपाविञ्ञत् ॥३३॥ सावधाने स्थितं धर्मद्वकर्षे कृतांजला । जगज्जने जगादेत्थं सुप्रतिष्ठसूनीश्वरः ॥ ३४ ॥ धर्मात्तित्रवर्गीनिष्पतिश्वत् लोकेषु भाषिता । ततस्तामिष्ठला कार्यः सततं धर्मसंब्रहः ॥ ३५ ॥ धर्मो धामिन संधत्ते धर्मसंब्रहः ॥ ३५ ॥ धर्मो धामिन संधत्ते धर्माधारे वर्गीरिणा । निर्मितो वाक्षमनःकायकर्मभाः शुभवृत्तिमः ॥३६॥ धर्मो मंगलपुत्कृष्टमहिंसासंयमस्तपः । तस्य लक्षणपुत्तिष्टं सद्दष्टिञ्चानलक्षितं ॥ ३७ ॥ धर्मो जगति सर्वेश्यः पदार्थेभ्य इहोत्तमः । कामधेतुः स धन्तामप्यन्तसुत्वाकरः ॥ ३८ ॥ धर्मे पत्र परं लोके वरणाधिनां । मृत्युजन्मजरारोगशोकदुःसार्कतापिनां ॥ ३९ ॥ विश्वान्युद्वस्यालयान मृत्युजामावितिनां । धर्म एव मतो हेतुनिश्रयसुस्वस्य च ॥ ४० ॥

ाब्सान्युदरसाख्याना भर्तुजासरवाचना । वस एवं सता हतुः तथससुखर च । ४० ॥ निम्ना साषिता धर्मः सम्वन्तरवर्षिना । एकविंशेन नाथेन कर्त्रा तीर्थस्य सांप्रतं ॥ ४१ ॥ पंचकत्याणपूजाना स्वर्गावतरणादिषु । माजनं यो वभूवात्र तेन घर्माःयमीरितः ॥ ४२ ॥ सहावतानि साधूनामहिंसा सत्यभाषणं । अस्तेयं ब्रह्मचर्षे च निर्मृच्छा चेति पंचषा ॥ ४३ ॥ गुप्तिच त्रिविधा प्रोक्ता पंचषा समितिस्त्वदं । सर्वसावद्ययोगस्य प्रत्याख्यानं मतं सतः ॥ ४५॥ पंचधाऽलुवतं प्रोक्तं विविधं च गुणवतं । शिक्षावतं चतुर्भेदं धर्मीव्यं गृहिणां स्मृतः ॥ ४५ ॥ हिंसादेर्देशतो म्रक्तिरणवतपुदीरितं । दिग्देशानर्थदंडेभ्यो विरतिश्र गुणवतं ॥ ४६ ॥ सामायिकं त्रिसंध्यं त प्रोपधातिथिपुजनं । आयुरंते च सक्केखः शिक्षावतिमतीरितं ॥ ४७ ॥ मौसमद्यमध्यव्यविधित्वश्वफलोज्झनं । वेश्यावधरतित्याग इत्यादिनियमो मतः ॥ ४८ ॥ इदमेवेतितस्वार्थश्रदानं ज्ञानदर्शनं । श्रंकाऽश्कोक्षाञ्जगुप्तान्यमतश्रंसास्तवोज्ञनं ॥ ४९ ॥ तथोपग्रहनं मार्गभंशिनां स्थितियोजनं । हेतवो दृष्टिसंग्रद्धे वात्सल्यं च प्रभावना ॥ ५० ॥ साक्षादभ्यदयोपायः पारंपर्येण मुक्तये । गृहिधर्मोऽत्र मौनस्तु साक्षान्मोक्षाय कल्पते ॥ ५१ ॥ स धर्मी मानुषे देहे प्राप्यते नान्यजन्मनि । मानुषस्तु भवो दुःखाक्षभ्यते भवसंकटे ॥ ५२ ॥ स्थावरत्रसकायेषु चतुर्गतिषु देहिनः । कर्मोदयनगात्क्लेशानश्रंतः पर्यटेत्यमी ॥ ५३ ॥ पृथिव्यप्तेजसां काये मरुतां च वनस्पतेः । स्पर्शनंद्रियो जीवो दीर्घकालमटाट्यते ॥ ५४ ॥ संति चानंतभेदास्ते जीवाः कर्मकलंकिता । येऽत्र संस्वमनापनाः क्रनिगोदनिवासिनः ॥ ५५ ॥ क्रयोन्यशीतिलक्षास चतुरभ्यधिकास्वमी । अनेककुलकोटीषु वभम्यंते तन्मृतः ॥ ५६ ॥ त्रत्येकं सप्तलक्षाः स्युर्नित्येतरनिगोदयोः । पृथिवीवायुतेजों ज्याकायेष्वपि तथैव ताः ॥ ५७ ॥

ता वनस्पतिकायेषु दश पर् विकलेंद्रिये । द्विमप्तद्विश्रतस्रस्तास्तिर्यशारकनाकिनां ॥ ५८ ॥ द्वार्विश्वतिपृथिव्यंगा लक्षाः सप्तांबुवायुजाः। तेजस्कायिकजीवानां त्रिलक्षाः कुलकोटयः ॥५९॥ वनस्पतिजलक्षास्ता अष्टाविंशतिरीरिताः । द्वित्रीद्वियेषु सप्ताष्ट्री चतुरिद्वियजा नव ॥ ६० ॥ अर्धत्रयोदश प्रोक्ता लक्षा जलचरेष्विप । पक्षिषु द्वादशैव स्युश्चतुष्पात्सु दर्शागिषु ॥ ६१ ॥ नवारःपरिसर्पेषु मनुजेषु चतुर्दश । नारकामरभेदेषु विश्वतिः पंच षद युताः ॥ ६२ ॥ कोटीकोटी च लक्षाश्च नवतिनेविः सह । पंचाशच सहस्राणि कलकोट्यः समासतः ॥ ६३ ॥ द्वार्षिश्चतिसहस्राणि वत्सराणि खरिश्चतेः । आयुर्मृदुपृथिन्यास्तु द्वादश प्राणधारिणां ॥ ६४ ॥ सप्तप्कायिकजीवानां त्रीणि वायुमयांगिनां । अहीरात्रास्त्रयस्तेजोमयानां समये सताः ॥ ६५ ॥ दश्चवर्षसहस्राणि वनस्पतिमयांगिनां । द्वादश्च द्वीद्रियाणां च वर्षाण्यायुरुदीरितं ।। ६६ ॥ दिनान्येकोनपंचात्रत्त्रींद्रियाणां प्रकीर्त्तितं । चतुरिंद्रियजीवानां पण्मासाः परमायुषः ॥ ६७ ॥ द्वासप्तितिसहस्राणि वर्षाण्यपि च पश्चिणां । द्विचत्वारिश्चदब्दानां सहस्राण्यंहिदेहिनां ॥ ६८ ॥ नय पूर्वागमानं स्यादुरसा परिसर्पिणां । पूर्वकोटी मनुष्याणां मत्स्यानां चापि जीवितं ॥ ६९ ॥

१ सहस्राण्यहदेहिनां इति ख पस्तके।

भौमा मस्रसंस्थाना जीवा आप्यास्तृणांबुवत् । तैजसाः सृचिसंस्थानाः पताकावच वायुजाः॥७०॥ बहुसंस्थानमाजस्त वनस्पतिभवांगिनः । विज्ञेषा दुंडसंस्थाना विकर्लेद्वियनारकाः ॥ ७१ ॥ षद्संस्थानभूतो मत्यास्तिर्यंचः कथितास्तथा । समेन चतुरस्रेण संस्थानेन युताः सुराः ॥ ७२ ॥ देहः सुक्ष्मिनिगोदस्य भागोऽसंख्येय अंगुलः । अपर्याप्तस्य जातस्य तृतीयसमयेऽस्पञ्चः॥७३॥ स एवेकेद्रियादीनां देहः स्यादल्यमानतः । पंचेद्रियावसानानां सूक्ष्मोदारप्रभेदिनां ॥ ७४ ॥ सहस्रयोजनं पग्नं सगन्यतं प्रमाणतः । समस्तैर्केद्रियोत्कृष्टदेहमानिमदं मतं ॥ ७५ ॥ उत्कर्षाद द्वीद्रियेषु स्यात शंखो द्वादशयोजनः। त्रीद्रियोंगी त्रिगच्यतो भ्रमरो योजनांगकः ॥७६॥ सहस्रयोजना मत्स्यः सपर्याप्तः स्वयंभ्रवः।सिक्यप्रमाणकोऽत्यल्पः प्राणी जलचरः स्मृतः॥७७॥ संमुर्छनजसत्त्वानां खजलस्यलचारिणां । तिरश्चां तु वितस्तिः स्यादपर्याप्तशारिणां ॥ ७८ ॥ अपर्याप्ताः पुनः सन्ता ये जलस्थलगर्मजाः । संमुर्च्छनोत्थपर्याप्ताः खगा जलधरास्तथा ॥ ७९ ॥ धनुः पृथवन्वम्रुक्तर्पात् खगाथापि च गर्भजाः । पर्याप्ताथाप्यपर्याप्ता देहमानं वहंति ते ॥ ८० ॥ जलगर्भजपर्याप्ताः स्युः पंचश्चतयोजनाः । त्रिपरयायुर्नृतिर्येचास्त्रिगव्यूताः प्रमाणतः ॥८१॥ पंचचापभ्रतीत्सेघा उत्कर्षाभारकाः सुराः । पंचविश्वतिचाषाः स्युरायुस्तेषां पुरा ययौ ॥ ८२ ॥

१-४७२६३ योजनानि चक्कषः विषयः ।

२८१

पर्याप्तयः पढाहारश्चरिर्देष्ठियगोचराः । आनप्राणमनोमापाभेदैस्ताः परिमापिताः ॥ ८३ ॥ स्पर्शनं रसनं घाणं चक्षुः श्रोत्रं तथैव तत् । इंद्रियं पंचकं प्रोक्तं स्थावरत्रसगीचरं ॥ ८४ ॥ लिध्येवोपयोगश्र भावेंद्रियमिहोदितं । द्रव्येंद्रियं त निर्वृत्तिं सहोपकरणैर्मतं ॥ ८५ ॥ स्पर्धनं नैकसंस्थानं रसनं तु अरप्रवत् । ब्राणं चानुकरोत्येवमतिम्रक्तकचंद्रिकां ॥ ८६ ॥ चसुर्भस्रमन्वेति श्रोत्रं तु यवनालिकां । स्वाकारेणीत संस्थानं तदुरूवेंद्रियगोचरं ॥ ८७ ॥ श्रनुःश्रतानि चत्वारि स्पर्शनोंदियगोचरः । एकेंद्रियस्य चोत्कृष्टस्ततो यावदसंक्षिनां ॥ ८८ ॥ अष्टी पोडव संख्यातो द्वात्रिंशदुद्धिगुणान्यपि । चतुःपष्टिःशतं दंडा घाणांते द्विरसंबिनः ॥ ८९ ॥ चतुःपंचकता सार्द्धमेकोविविश्वदिश्वते । शतानि योजनानां तु चलुषा चतुःरिद्वियः ॥ ९० ॥ योजनानां ऋतान्येकन्युनं पष्टिः सहाष्टभिः । असंक्षिचश्चविषयो योजनं श्रोत्रगोचरः ॥ ९१ ॥ स्पर्ध रसं च गंधं च नवयोजनमात्रगं । संज्ञी यथास्वमादत्ते शब्दं द्वादशयोजनं ॥ ९२ ॥ सहस्री:सप्तामिः सत्रा चत्वारिंशत्सहस्रकैः त्रिषष्टचा च द्विश्वत्या च योजनैश्रश्चषेक्षेते ॥ ९३ ॥ इत्यनेकविकल्पेऽस्मिन् संसारे सारवर्जिते । मोश्वसाधनतः सारं मानुष्यं दुर्लमं च तत् ॥ ९४ ॥ दुष्कर्मोपरामाञ्चन्या तन्मानुष्यं कथंचन । यत्नो भवविरक्तेन विधेयो सक्तवे विदा ॥९५ ॥ अथात्रावसरेऽपुच्छक्षत्वा केविलनं भवान् । पूर्वानंधकवृष्णिः स्वानित्युवाच च सर्ववित ॥९६॥ साकेते रत्नवीर्यस्य राज्ञो राज्ये जिताहिते । तीर्थे वृषमनाथस्य वर्तमाने महोदये ॥ ९७ ॥ श्रेष्ठी सुरेंद्रदत्तोऽभृदद्वात्रिशस्कोतिभिर्धनी । तस्य जैनस्य मित्रं च रुद्रदत्तोऽभवदृद्विजः ॥ ९८ ॥ तिथिपर्वचतुर्मासी जिनपुजार्थमस्य सः । दस्वार्थं द्वादशान्दांतं विणज्यातो विणज्यसा ॥९९॥ स द्युतवेश्याव्यसनी विनाश्य द्वविणं द्वितः । चौर्यगृहीतमुक्तोऽगादुल्कामुखवनं खलः ॥१००॥ स हि मुष्णन् सह व्याधैलौंकं व्याधिनिमो इतः। सेनान्या श्रीणकेनागास्त्रकं राैरवं ततः॥१०१॥ देव स्वस्य विनाशेन त्रयस्त्रिशदुदन्वतां । समं कालं महादुःखं शाप्योद्धत्यीधमदु भवे ॥ '०२॥ पापस्योपश्चमात्पश्चादुदभूद्गजपुरे पुरे । कापिष्ठलायनाभिरूयादनुमत्यामिह हिजः ॥१०३॥ निःश्रीगीतमनामाऽसी कृतमातृषितृश्चयः । साधुं भुंजानमद्राश्चीद्विश्चार्यी पर्यटन् वदुः ॥ १०४ ॥ समुद्रदत्तनामानमनुगम्य तमाश्रमे । जगादात्मसमै युयं कुरुत्वं मां बुभुक्षितं ॥ १०५ ॥ मञ्चसत्त्वमसौ बुद्ध्वा दीक्षां तस्मै ददौ गुरुः।पापं वर्षसहस्रेण विघ्रकृत्सोऽप्यशीशमत ॥१०६॥ स श्रीगौतमसंक्षाकः प्राप्तोऽश्वीणमहानसं । पदानुसारिणी लब्धिं बीजबुद्धिसुरद्धिमान् ॥१०७॥

आराज्यारोधनां सम्यक् सुविज्ञालमगादु गुरुः । शिष्यो वर्षसहस्राणि पंचात्रत स तपोऽतपत।।१०८॥ उदियाय स तत्रैव सविशोले विशालघीः । स्थिति संमानयन्मान्यामद्यापित्रातिसागरैः ॥१०९॥ अहमिद्रसुखं भुक्वा सोध्वतीये ततो नृपः । मंजातींऽधकवृष्णिस्त्वमहं त मवतो गुरुः ॥११०॥ अप्राधीत्पूर्वजन्मानि दुःखितः श्वितियः पुनः। स्वपुत्राणां द्यानां च केवली च जगाविति॥११।॥ सञ्चद्रिलपुरे राजा नाम्ना मेघरथोऽभवत् । भार्या तस्य सुभद्राख्या तयोईढरथः सुतः ॥११२॥ बर्भेयो राजसमस्तस्य भार्या नंदयद्याः मुते । मुदर्शना च सुज्येष्ठा धनदत्तस्य स्नवः ॥११३॥ धनम जिनदेवी च पालांतास्ते त्रयो मताः । अईहासः प्रसिद्धश्च जिनदासन्तथा परः ॥११४॥ अर्द्धक्त इति रूपातो जिनद्त्तः परः स्मृतः । प्रियमित्रः प्रतीतोऽन्यस्तथा धर्मेरुचिध्वनिः ॥१ ५॥ सुमंदरगुरोः पार्श्वे प्रवत्राज नरेश्वरः । धनदत्तोऽपि पुत्रैस्तैर्नवभिः सह दीक्षितः ॥११६॥ सुद्रभनार्थिकापार्थे सुमद्रा च सुदर्भना । सुस्येष्ठा च तपो ज्येष्ठं सहैत प्रतिपेदिरे ॥११७॥ धनदत्ती गुरुश्चेव वाराणस्यां नृपस्तथा । केवलज्ञानमुत्पाद्य विहुता वसुधां क्रमात् ॥११८॥ सम्मिः पंचिमः पूजा वर्षेद्वादशमिश्र ते । अंते सिद्धशिलारूढाः सिद्धा राजगृहे पुरे ॥११९॥

अंतर्वेत्नी प्रसता सा पूर्वनंदयशःमतं । धनमित्रं तथा योग्यं संत्यज्य तपसि स्थिता ॥१२०॥ प्रत्रान सिद्धिशिलारूढान् प्रायोगगमनस्थितान् । वंदित्वा प्रत्रमातृत्वमावृणोत्स्नेहमोहिता॥१२१॥

स्नेहगहरमो।हिन्यौ भगिन्याँ च तदिच्छतां । सोदरत्वं भवेऽन्यत्र कि वा स्नेहस्य दुष्करं ॥१२२॥ माता सताः समाराध्य देवा भरवाऽच्यतेऽखिलाः। द्वाविशतिसमुद्रातं कालं भ्रक्ता परं सखं॥ १२३॥

अवतीर्य ततो भूमि देवीदृहितृदेहजाः । तवैव भूप ! चित्रा हि परिणामवशादृतिः ॥ १२४ ॥ क्याण भगवानंते वसुदेवभवांतरं । प्रणिधानपरोत्कर्म नरदेवसभांतरे ॥ १२५ ॥

क्षित्रवान्धिदुःखोमिनिममोन्मग्रताङ्कुलः । प्राणी प्राप युगच्छिद्रं कीलवत् नुभवांतरं ॥ १२६॥ मागघामिषदेवेऽसी बालिग्रामेऽग्रजन्मनोः । अभृबदुर्विधयोस्तोकं स्तोकं चोपनयस्मुखं ॥१२७॥ गर्भस्थेऽपि पिता तस्मित्रभंके मृतमानुकः । दुर्भगस्य।ष्टवर्षस्य निर्भा मानुष्यसा ग्रुचा ॥ १२८॥

पुरे राजगृहे सोऽथ मातुलस्य गृहेऽवसत् । भर्तुःस्वस्रीय इत्येष पितृष्वस्नानुपालितः ॥ १२९ ॥ मलग्रस्तश्ररीरोऽसावुग्रगंघोऽजपोतवत् । विकीर्णशीर्णकेशाग्रः क्रचेलः पिंगलेक्षणः ॥ १३० ॥ द्रहितुमीद्रलस्यासौ बांछन् दमरकश्चतेः । तामिर्जुगुष्युमिर्द्वःखी स्वगृहाद्विनिषाटितः ॥ १३१ ॥ दुर्मीग्यामिशिखालीटः स्थाणुरेष मणीमयः । मर्त्तुमिच्छन्पतंगाभी वैभारे साधुभिर्वृतैः ॥१३२॥ निदित्वात्मानमाकर्ण्ये धर्माधर्मफलं ततः । प्रावाजीव् गुरुपादांते श्रांतः संख्याख्ययागिनः॥१३३॥ चचार गुरुसंदेशादाश्वापाश्चविनाशनः । तपोऽन्यदुश्चरं चारुचारित्रश्चानदर्शनः ॥ १३४ ॥ ननंद नंदिवेणारुयस्तपसोत्पन्नलब्धिभिः । एकाद्यांगभृत्साधुः सोढाश्चेषपरीषहः ॥ ३५ ॥ उपनासनिधियों यः शासने उन्यातिदृष्करः । तस्य धैर्यवतः साधोः स सर्वः सुकरो अन्ते ॥१३६॥ आचार्यग्लानशैक्षादिदशभेदमुदीरितं । वैयावृत्यतपश्चके सविशेषमसावृषिः ॥ १३७ ॥ महालब्धिमतस्तस्य वैयाहत्योपयोगि यत् । वस्तु तिचितितं हस्ते भेषजाद्याश्च जायते ॥ १३८ ॥ तपो वर्षसहस्राणि बहुनि तपतोऽस्य च । वैयावृत्यं तपः शकः शशंस सरसंसदि ॥ १३९ ॥ काले संप्रति साधनां वैयावृत्यं करोति यः । नंदिषेणपरो जातो जंबुदीपस्य भारते ॥ १४० ॥ यद्येन चितितं प्रध्यमनुष्ठाचसदृष्टिना । तत्तस्य क्षिप्रमक्षणं स संपादयति क्षमी ॥ १४१ ॥ प्राप्तकद्रव्ययोगेन वैयाष्ट्रत्योद्यतस्य हि । संयतस्यापि ना बंघो निर्जरेन तु जायते ॥ १४२ ॥ धर्मसाधनमाद्यं हि शरीरमिह देहिनां । तस्य धारणमाधेयं यथाशक्ति च जासने ॥ १४३ ॥

१ धृत इति स पुस्तके । २ अस्मादमे 'तपोरुब्धिप्रभावेन वैयावृत्यं करोति सः ' इति स पुस्तेकऽधिकः ।

प्रतीकारसमर्थोऽपि यत्सुदृष्टिम्रुपेक्षते । व्याधिनिलष्टमसौ नष्टः सम्यक्त्वस्यापनुंहकः ॥ १४५ ॥ यक्रोपयुज्यते यस्य धर्न वा वपुरेव वा । स्वशासनजने तेन तस्य कि बंधहेतना ॥ १४६ ॥ तदेव हि धनं तस्य वपुर्वा सर्वया मतं । यद्यस्य ज्ञासनस्थानं यथास्वग्रुपयुज्यते ॥ १४७ ॥

शक्तस्योपेक्षमाणस्य सददृष्टिजनमापदि । का वा कठिनचित्तस्य जिनशासनमक्तता ॥ १४८ ॥

सम्बग्दृष्टिरशेषोऽपि मंदग्लानादिरादरात् । पर्युपासनया नित्यप्रुपचर्यः सुदृष्टिना ॥ १४४ ॥

सम्यक्त्वश्चद्विश्चद्वे तु जैने मक्तिविलोपने । पुंसो मिध्याविनीनस्य का वा दर्शनश्चद्विता॥१४९॥ बोधिलामनिभित्ताया दृष्टिग्रुद्धेर्विवाधने । पुनर्वोधिपरिप्राप्तिर्दुर्लमा भवसंकटे ॥ १५० ॥ बोधिलामपरिप्राप्तावसत्यां मुक्तिसाधनं । कृतो वृत्तमभावेऽस्य कृतो मुक्तिस्तद्यिनः ॥ १५१ ॥ मुक्त्यमाने कृतः सीख्यमनंतमनपायि च। सीख्याभाने कृतः स्वास्थ्यं स्वास्थ्याभाने कृतः कृती १५२ अतः सर्वात्मना भाव्यं यथास्वं स्वहितैषिणा । वैयावृत्याद्यतेनाऽत्र यतिना गृहिणा तथा ॥१५३॥ श्वरीरं दर्शनकानं चारित्रं परमं तपः । वैयावृत्यकृता सर्वे स्थापितं हि परात्मनोः ॥ १५४ ॥ श्वासनस्थितिविद विद्वानुपकुर्वन परं स्वयं। निरपेक्षोपकारो वः परात्मलघुमोक्षभाग् ॥१५५॥ वैयावृत्यप्रवृत्तो यः शासनार्थातिमावितः । नस शक्यः सुरै रोद्धं कि प्रनः शुद्रजंतुभिः ॥ १५६ ॥

नंदिषेणग्रानिश्चेष तथाविध इति स्तुतेः।सौधर्मेद्रेण देवास्तं प्रश्नश्चंगुः प्रणामिनः ॥१५७ ॥ म्ननिधैर्यपरीक्षार्थं तत्रैको विव्यवस्तदा । म्रनिरूपघरः प्राह नंदिवेणमिति श्रितः ॥ १५८ ॥ बैयावृत्यमहानंद नंदियेण मने अणु । व्याधिव्यथितदेहस्य देहि मे किंचिदौषधं ॥ १५९ ॥ इत्यक्तस्स तमाहैवमविकल्पानकंपया । ददामि यत ते साधो रुचिः कस्मिश्रहाश्चने ॥१६०॥ पूर्वदेशजशालीनामोदनः सुरभिः शुभः । पंचालदेशमुद्गानां खपः स्वादुरसान्त्रितः ॥ १६१ ॥ हैयंगक्षीनम्बत्तप्तमपरांतस्रवां गवां । पयः किलंगधेनुनां सुस्रष्टं व्यंजनांतरं ॥ १६२ ॥ लभ्येत यदि साधु स्यात् श्रद्धा क्षत्र ममाधिका। इत्युक्तश्रानयामीति जगाम श्रद्धयान्वितः।।१६३ विरुद्धदेशवस्तुनां प्रार्थनेऽप्यविषणाधीः । गत्वा गोचरवेलायामानीय सहसा ददौ ॥ १६४ ॥ उपभक्तान्नवानां अरीरांतर्मलाविलः । श्रीतस्तेन स्वहस्ताम्यां निश्चि निर्विचिकित्सया॥१६५ अमग्रीत्साहमालोक्य नंदिवेणमनिदितं । वैयावृत्यकृतं प्रोचे दिन्यरूपघरः सुर: ॥ १६६ ॥ यथा देवसभेऽस्तेभीत् भगवंतं मघवानुषे । वैदावृत्योद्यतो लोके तथ्य भगवान् भवान् ॥१६७॥ अहो लन्धिरहो धैर्यमहो निर्विचिकित्सता । अहा शासनवात्सस्यमशस्य तव सन्धुने ॥ १६८॥ अन्येषामपि यद्येषा मनीषा स्यानमनीषिणां । कालत्रये तपस्यत्र तेषां शासनभक्तता ॥ १६९ ॥

इति स्तुन्वा मुनि नत्वा सम्यत्तवं प्रतिपद्य सः।स्वर्गी स्वर्गमगान्मार्ग जैनेद्रमतिवर्तयत्।।१७०॥ पंचित्रंबत्सहस्राणि वर्षाण्यतिगमय्य सः । प्रायोगगमनं भेजे पण्मासावधि धीरधीः ॥ १७१ ॥ सन्यस्तवपुराहारः स्वपरास्तप्रतिक्रियः । श्रीसीभाग्यनिदानेन स्वं बबंध सुमोहतः ॥ १७२ ॥ निदितं नाकरिष्यवैभिदानं स मुनिस्तदा। अवध्यत तदा शक्या तीर्थकुमाम तहभूवं ॥१७३॥ स चाराध्य महाश्चके शकतुल्यस्ततोऽभवत् । तत्र तस्थौ सुख कालं सार्द्धं पोडशसागरं ॥१७४॥ स भक्तसुरसौक्यस्ते ततः प्रच्युत्य पार्थिव । पार्थिवो वसुदेवोऽयं सुभद्रायामभूत्सुतः ॥ १७५ ॥ इति श्रुत्वा भवान् पूर्वान् वृष्णिभार्यासुताः स्वकान् । धर्मसंवेगसंपन्नाः संजाता नुसुरास्तथा॥१७६॥ सुप्रतिष्ठं प्रणेम्येयुखिदशा नृपतिः पुनः । समुद्रविजयं राज्ये साभिषेकमतिष्ठपन् ॥ १७७ ॥ समर्थ्य बसुदेवं च समुद्रविजयाय सः । सुप्रतिष्ठस्य पादांते निष्कांतस्तञ्जवांतकृत् ॥ १७८ ॥ राज्ये भोजकवृष्णिश्च मथुरायां निधाय सः । उग्रसंनं समग्रेऽयं निर्ग्रथवतमग्रहीत् ॥ १७९ ॥ समुद्रविजयः किवां विहितपदृबंधां प्रियां बधुनिवहमुख्यतामधिगमय्य राज्यस्थिति । स्थिरां स परिपालयत्सहजनंघुभन्यांबुजः प्रतापमभिन्धयन्तुद्यनैजिनाकी यथा ॥ १८० ॥ इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यकृतों समुद्रविजयराज्यलाभवर्णनो नामाष्टादशः सर्गः ।

## एकोनविंशः सर्गः ।

अथाइ गणनाथायः जुणु श्रेणिक वर्ण्यते । चेष्टितं वसुदेवस्य वसुधाविजवार्द्धजं ॥ १ ॥ समुद्रविजयो भूभृदृष्टानां नवयौवने । भातृणां राजपुत्रीभिः सत्कल्याणमकारयत् ॥ २ ॥ उवाह भृतिमक्षोभ्यस्ततस्तिमितसागरः । स्वयंत्रभां प्रभावनृतां सुनीतां द्विमवानपि ॥ ३ ॥ सितारुषां विजयः रूपातां प्रियालापां तथाऽचलः । उपयेमे युवा भीरो भारणश्च प्रमावसीं॥४॥ कालिंगी पुरणधार्वीमिनिचंद्रश्च सुप्रमां । अष्टी स्त्रीपु महादेव्यस्त्वष्टानामिप ताः स्मृताः ॥ ५ ॥ कलागुणविदम्धानां तेषामासीत सयोषितां । अन्योन्यमेमबद्धानामनस्यसद्दश्ची रविः ॥ ६ ॥ तदा देवक्रमारामो वसदेशो श्रिया श्रितः । शौर्यपुर्यो च चिक्रीड क्रमारक्रीडया युतः ॥ ७ ॥ रूपलावण्यसीमान्यभाग्यवैदग्धवारिधिः । जहार जनचेतांसि कुमारो मारविश्रमः ॥ ८ ॥ चतुर्णो लोकपालानां वेषमादाय हारिणां । इंद्रादिदिश्च निश्चद्रः ऋमारपुर्या विमिर्ययौ ॥ ९ ॥ निर्याति सर्यदीप्तांग चंद्रसोम्यमुखांबुजे । तत्र शोर्यपुरे स्रीणां भवत्वाक्रुलता परा ॥ १० ॥ संबद्धः पुरनारीणां वसुदेवदिद्वश्वया । जायतेऽर्णववेलायां पूर्णचंद्रोदयं यथा ॥ ११ ॥

भूमौ रथ्या यथा स्त्रीभिस्त्यक्तप्रारेब्धकर्मभिः । प्रासादेषु गवाक्षाश्च संख्याचेते दिदखुमिः ॥१२॥ सीमाग्यहृतचेतस्त्रं बहिरंतरितस्ततः । बभूव पुरमुद्धत्रांतं वसुदेवकथामयं ॥ १३ ॥ अनयरा पुरवृद्धास्तं सम्रद्रविजयं नृषं । नन्वा च्याजिञ्चपिक्तर्यमुपाशु पिहितांतराः ॥ १४ ॥ अभयं नः प्रदाय त्वं शृणु विज्ञापनां विभो । युक्तं वा यदि वाऽयुक्तं बालस्थेव वचः पिता॥१५॥ नृपस्त्वं रक्षणान्नृणां भूपा रक्षणतो भुवः । त्वमेव जगतो राजा राजन् ! प्रकृतिरंजनात् ॥१६॥ त्वयि राजनि राजने प्रमदाः सकलाः प्रजाः । अक्षद्रोपद्रवाः पूर्व पितरीव तवाधुना ॥ १० ॥ उर्वरा सर्वसस्योषैः बालिबीह्यादिभिर्वरैः । अवग्रहोज्झितैर्घत्ते प्रतिवर्षमवंध्यतां ॥ १८ ॥ यथा कृषिस्तथात्यर्थे वणिज्या फलति प्रमो । ऋयविऋयवादुव्यादु वणिजां राज्यमृर्जितं ॥१९॥ घटोध्न्यो घटपूरं हि गोमहिष्युद्धधेनवः । दुइंति सततं दुग्धं प्रभूताः सुहितास्तृणैः ।। २० ॥ गृहार्थमन्त्रमत्यव्यं प्रसाधितमयत्नतः। नांत्रमेति दिनांतेऽपि दानधर्मात्मभुक्तिभिः॥ २१ । स्वस्वभावविभक्तान्यभावेष्टचाष्ट्रवस्तुनि (?) । त्वत्त्रभावाचिरस्थैर्यः कालो दुंदुभिरेव नः ॥२२॥ एवं सति सुखे दुःखं स्वल्यं तदिष भूपते। न प्रकाशियतुं शक्यं यथात्मोदरपाटनं ॥ २३ ॥

इत्याकर्ण्य नृपः प्राह पौरप्राग्रहरानिति । त्रृत बीतभया दुःखं यूयं मह्यं हिता यदि ॥ २४ ॥ आधिव्योधिरिवाल्पोऽपि हृदये कृतसंनिधिः । त्राणकारणमध्यके प्रतिहंति न संशयः ॥ २५ ॥ इत्युक्तास्तेन ते प्रोचुरिति विसंभमागताः । दुविक्षप्तिमिमां राजन् निर्बुष्यस्व प्रजाहितं ॥ २६ ॥ वसदेवक्रमारस्य नित्यं निःसरतः प्ररात् । रूपदर्शनविश्रांता विस्मरंति वपुः ख्रियः ॥ २७ ॥ निर्गमे च प्रवेशे च क्रमारस्यान्यदंगनाः । न पश्यंति न शृग्वंति भवंति विकलेंद्रियाः ॥ २८ ॥ तिष्ठंत ताबदन्यानि स्वानुष्ठेयानि योषितां । स्तनंधयस्तनादानं रांगांधानां सविस्पृतं ॥ २९ ॥ अविरूपतमो धीरः स्वभावस्वच्छमानसः । सर्वोपधाविश्चद्वात्मा क्रमारः शीलशेखरः ॥ ३० ॥ नुष ! कस्य न विज्ञातस्तमस्ते वसुधातले । तथापि कि वयं कुर्मी चित्तोदुर्भातमभूतपुरं ॥ ३१ ॥ यदत्र यक्तमाधातं तत्त्वमेव निरूपय । यथास्वंतं पुरस्येश ! कुमारस्य च जायते ॥ ३२ ॥ तिश्वशम्य बचो राजा विचित्य चिरमात्मनि । तथेति प्रतिपद्यैतान् विससर्ज ययुश्च ते ॥ ३३ ॥ पर्येख्य चिरमागत्य प्रणतं भ्रातरं नृपः । आलिंग्यांकं तमारोप्य स्नेहेनाघ्राय मस्तके ॥ ३४ ॥ भ्रांतोऽत्यंतं कुमार ! त्वं चिरं भ्रांत्वा वनांतरं । विवर्ण ! श्रुत्विपासार्त्त ! किमित्येवं चिरायितं॥३५॥ वातातपपरिम्लानशिरःशेखरनीरुचिः । अगणय्य वपुःखेदं पर्यटस्यटनप्रियः ॥ ३६ ॥

स्नानमोजनवेलाया मा कृथास्त्वमतिक्रमं । अद्य प्रमृति शुद्धांतवनांतेष्वारमाधुना ॥ ३७ ॥ इति राजाऽनुजं भक्तमनुशिष्य शिवागृहं । सप्तकक्षापरिक्षेपि तं गृहीत्वा करेऽविश्वत ॥ ३८ ॥ स्नात्वा भुक्तवा स तेनामा कुनरक्षाविधिः स्वयं । तदलक्षितसंकेतो बभूव मृपतिः सुखी॥ ३९ ॥ कुमारोऽपि विवादेव्याः स वनोद्यानभूमिषु । क्रीडनाद्यसुगीताद्यैर्विनोदैश्वावसस्सदा ॥ ४० ॥ एकदा त शिवादेव्ये समालंभनमेकया । कुन्जया नीयमानं तौ खलीकृत्य जहार सः ॥ ४१ ॥ सा जगाद ततो रुष्टा कुमार ! तव चेष्टितैः । ईष्टरीरेव संप्राप्ती वंधनागारमीष्ट्यं ॥ ४२ ॥ स तां पप्रच्छ शंकासात कुन्जे ! किमिति जल्पितं । न्यवेदयश्च सा तस्मै यथावननुपर्मत्रणं ॥४३॥ ततः स्वं वचनं ज्ञान्वा विमनाः स नृषं प्रति । सम्रनश्लाबना दक्षो निरमाभगराचतः ॥ ४४ ॥ गत्वैकानचरो मंत्रसाघनव्याजवान्त्रिश्च । इमञ्चाने चैकदेशस्थं तं कृत्वोत्तरसाधकं ॥ ४५ ॥ किंचिद्रुरे निवेध्यैकं मृतकं भूषणैर्निजैः । विभूष्य चितिकामध्ये निश्चिष्य बद्दि सम सः ॥४६॥ आर्यस्तातसमा राजा पौराश्च पिशुनाश्चिरं । सुखं जीवंतु संतुष्टाः प्रविष्टोऽहं हुताश्चनं ॥ ४७ ॥ इत्युक्त्वोचैः मधान्यासौ प्रदर्श्याप्रिप्रवेशनं । अंतर्धानं गतो दूरं युजिष्योऽपि पूरं ततः ॥ ४८ ॥ बस्देवस्य वृत्तांते तद्भूत्येन निवेदिते । स पौरांतःपुरश्रातृवृष्णिवर्गस्तदा नृपः ॥ ४९ ॥

संप्राप्य प्रातराकंदमुखरो बीक्ष्य मस्मिन । कुमारामरणं तत्र रुदित्वा मृत इत्यसौ ॥ ५० ॥ पश्चाचापहतो दुःखी स कृतोचितनिक्रयः। निंदन् मंदोद्यमः स्वं च वंचितोऽहमिति स्थितः॥५१॥ बसुदेवस्तु निःशंको गृहीरवा पश्चिमौ दिशं । द्विजवेषधरो धीरो योजनानि बहुन्ययात् ॥ ५१ ॥ त्रापद्विजयखेटारूवं पूरं खेटपुरोपमं । क्षत्रियान्वयजेनात्र दृष्टो गंधर्वस्रुरिणा ॥ ५३ ॥ सुबीब इत्यनुब्राही गांधवार्थिजनस्य सः । वीक्ष्येयाकारमेतस्य वशीकृत इवाऽमवत् ॥ ५४ ॥ कन्याञ्नन्यसमा तस्य सोमा सोमसमानना । जन्या विजयसेनाख्या रूपपारमिते क्रमे ॥५५॥ गंधवीदिकलावारं प्राप्तयोः स तयोः पिता । गांधवें योऽनयोर्जेता स मर्फेत्यमिमन्यते ॥ ५६ म रूर्यलक्षणयोगेन यत्र यत्र तयोर्जयः । तत्र तत्र सभामध्ये ते जिगाय स बाहवः ॥ ५७ ॥ सुप्रीवेण सतीवेण कन्मे दचे ततः असे । परिणीय पुदा रेमे प्रासादवरभूमिषु ॥ ५८ ॥ खनुं विजयसेनायामुत्पाद्याकृरसंत्रकं । शाँरिः शौर्यसहायोऽयादविज्ञातविनिर्गतः ॥ ५९ ॥ गच्छन्मार्गवद्यातु कार्यप प्रविवेश महाटवीं । अपश्यच सरो रम्यं इंससारसवारिजैः ॥ ६० ॥ नाम्नोतः स जलावर्तमवगाह्य महासरः । शीतं प्रपाय पानीयं सस्तो तत्र चिरंतनं ॥ ६१ ॥ असं पुरजनिर्धोषं समबाहयदुवातः । निश्नस्य र्वप्रतस्यौ तत्र सुप्तो महागजः ॥६२॥

आपतंतं स तं हंतुं वंचयन्नतिदक्षिणः । चिक्रीड दंतिदंताग्रे दोलाप्रेंखनमाचरन् ॥६३॥ वशीकृत्य वशी शीतकरशीकरशोभितं । आरुबास्फाल्य हस्तेन हस्तिनं निश्वलं स्थितं ॥६४॥ विस्मितः स्वयमेवासौ सशिरःकंपग्रत्करः । अरण्यरुदितं जातमित्यचितयदेककः ॥६५॥ अमविष्यदिभक्रीडा यदि शौर्यपुरे त्वियं । अमविष्यत्ततो लोको मुखरः साधुकारतः ॥६६॥ इति घ्यायंतमेवैनं जद्रुतुर्गजमस्तकात । सीम्यरूपधरी घीरी विद्याधरकमारकौ ॥६७॥ नीत्वा तं कंजरावर्षे नगरं विजयार्द्धजं । चक्रतुर्विहरुद्याने सर्वकामिकनामिन ॥६८॥ अशोकानोकहस्याधः शोकक्केशविवर्जितं । वसुदेवं सुखासीनं नत्वा ताविदम्बतः ॥६९॥ स्वामिक्यनिवेगस्य विद्याधरमहेशिनः । शासनास्वामेहानीतो जानीहि स्वश्चरः स ते ॥७०॥ अर्चिमाली क्रमारोऽहं वायुवेगोऽयमित्यम् । निवेद्य पुरमेकोऽगादस्थादेकोऽत्र पालकः ॥७१॥ दिष्ट्या त्वं वर्द्धसे स्वामिन्नानीतो द्विपमर्दनः । धारः गूराऽभिरूपश्च विनीतो नवयौवनः ॥७२॥ नत्वेति ज्ञापितस्तेन स प्रमोदवशो नुपः । अंगस्पृष्टं ददज्जातः परिधानविशेषकः ॥७३॥ ततः समंगलं तेन नगरं स प्रवेशितः । अलंकतवपुः पौरनरनारीभिरीक्षितः ॥७४॥ प्रश्नस्ततिथिनश्चत्रग्रहर्त्तकरणोदये । कन्यामशनिवेगस्य स्थामां स्थामाग्रवाह सः ॥७५॥

रेमे कामं स कामिन्या कलागुणविदग्धया । तया तदा तदुग्धत्विद् सुख्यंकजषद्यदः ॥७६॥ सा सप्तद्वातंत्रीको वादयंती प्रियाऽमुना । विपंचीतोषिणाऽवाचि वृणीष्व वरमित्यरं ॥७७॥ सा प्रणम्य वरं वन्ने दिश्चायां यदि वा दिवा। मया विनेशः! न रुथेषं स प्रसादवरोऽस्तु मे ॥७८॥ कृष्ण कारणमेतस्य वरस्य वरणप्रिय । रिपुरंगारको रंग्ने त्वां हरेतिति मे मयं ॥७९॥ अस्तीह किंतरोद्दीतं किकारोद्दीतं वित्वस्यसुणं । वैताव्यद्विणभेगां नगरं नगरशेखरं ॥८०॥ अस्ति। त्रिपुरंगारको रंग्ने त्वां नगरं नगरशेखरं ॥८०॥ अस्ति। त्रिपुरंगारको प्रभुस्तत्र । ॥८०॥ स्वित्वां प्रभुस्तत्र वित्वां वि

१ संऽज्यदाऽहानिबेगाय मियजे राज्यमूर्जित । प्रज्ञातपुवराज्यं चांगारकाय सुसूनवे ॥ दत्त्वा जबाह जेर्नेद्री दीक्षां कर्मविनाशिनीं । नाम्ना चांगारको बुष्टो युवराजोऽज्यदा मम ॥ निद्धांच्य पितरं देशात्राज्यं राज्यं जहार सः । इति च पुस्तक् ।

२ राजा राज्य च मियत्रे प्रक्तिं च स्वसूनवे । दत्त्वा जगाह जैनेदीं दीक्षां कल्याणदायिनीं ।।

नाम्ना चांगारको दृष्टो युपराजोतिगवितः। निर्धाट्याद्यु तुपं देशात्पापा राज्यं जहार सः॥ इति कृ पुस्तके।

अंगारकोऽपि संग्रामे प्रज्ञः प्रज्ञप्तिविद्यया । निर्वोध्य मे पितुः शीघं राज्यं प्राज्यं जहार सः॥८५॥ तिष्ठत्यत्र पिता भ्रष्टः कुंजरावर्चपत्तने । नरकुंजर ! चितार्चः पिजरस्थशकुंतवत ॥८६॥ अन्यदाष्टापदं जातो दृष्ट्वा गिरिसमागतं । चारणश्रमणं नत्वा ज्ञात्वा त्रेलाक्यदर्शिनं ॥८७॥ विता में पृष्टवानेवं मगवन् ! दिन्यचक्षुपा । राज्यं पश्यसि मे अवश्यं स्थाने नाथ ! पुनर्नवा ।।८८॥ कथितं प्रनिना दिन्यवश्चरुन्मीलय निर्मेलं । स्थामायास्तव कन्यायाः पत्या राज्यपुनर्भवः॥८९॥ वनः पृष्टे कथं नाथ ! ज्ञायत इति स स्फुटं । तेनोक्तं यो जलावर्षे सदेशमददर्शनः ॥९०॥ भिवता तव कन्याया व्यामायाः पतिरित्येलं । तदादेशात्सरस्यां च ह्यौ ही तन्न नभक्करी ।। पित्रा नित्यं नियुक्ती मे तवास्थातां गवेषणे ॥ ९१ ॥ लब्धस्त्वमचिरेणैव मन्मनोरथसाराथिः । जायते जातुःचिन्नाथ ! न हि मिथ्या मुनेर्वचः ॥९२॥ अंगारकेण वृत्तांतो निश्चितः स्यात्मिहि द्विषन् । धूमायमानमृत्तिनी धूमकेतुरिवोत्थितः ॥९३॥ अविद्याकुश्चलं त्वाडमी महाविद्यावलोद्धतः । बिद्यावत्या मया मुक्त कदाचित्स हरेदिरः ॥९४॥ श्यामाया वचनं अत्वा कोऽत्र दोषस्तथाऽस्तिवति। स्मेरः स्मेरम्रुखीं गाढं त्रियामुपज्जगृह सः॥९५॥

१ नेयम्पंकिः स पुस्तके ।

सविशेषमसी तत्र विद्याधरजगद्वतं । हृद्यं गांधर्वविज्ञानं शिशिक्षे क्षतमत्सरः ॥ ९६ ॥ निःप्रमादतया याति तयोः काले कदाचन । चिराय सुरतकी डाखिन्नयोर्निति सुप्तयोः ॥९७॥ संगत्यांगारकः स्वरं विश्लिष्याश्लेषवंघनं । व्यामाया अथनात जहे गरुडो वा नुपोरगं ॥६८॥ स्वं बुद्धा हियमाणं से खेचरं स निरीक्षितं । कस्त्वं हरिस मां पाप मुंचमुंचेति मापणः ॥९९॥ बुद्धाच्यांगारकं शत्रुं दयामया कथिताकृति । नावधीय बद्धमृष्टिः खादधःपतनश्क्रया ॥१००॥ तावच सहसा बुद्ध्वा खडुखटकहस्तया । वेशिन्या प्राप्तया रुद्धः शीरिबध्वा सग्र्या ॥१०१॥ तिष्ठ तिष्ठ दुराचार चौरखेचर निर्धृण ! हरसि प्राणनाथं मे जीवंत्यां मयि भीः कथं ॥१०२॥ राज्यस्थोऽपि न संतुष्टः सदाऽसमदुःन्वचितक। चिरेणाद्य मया दृष्टः क प्रवासि मृतीऽधुना॥१०३॥ इति व्याहरय रुद्धाः त्रे खहुमुद्दीर्य तां स्थितां। बभाग रिपुमारमानं रक्षन् राक्षसम्बन्धान्।।१०४॥ क्यामिके स्वीवधो लोके गहितोऽपसराधमे । स्वसाऽपि मे कथं हस्तो हंतुप्रधरक्रतिस्विकां ॥१०५॥ का स्त्री का वा स्वसा भ्राता को वै कार्याभिलाविणः। वैरिणो नजु हंतारो हंतव्या नात्र दुर्यग्रः।१०६॥ सिंही व्याची च कि पुंसी मारयंती न मार्थते। दृथा न्यायविचारोऽयं जिह यद्यस्ति पौरुषं ॥ १०७ ॥ विद्याद्यास्त्रावलेनोत्थां रुद्धभागी जधान सः । स्वद्धधाराधिलाधातैः स्थामामंगारकोत्करः ॥१०८॥ अन्योन्यप्रतिघातोभुत्वदुखेटकसंकटः । खडुस्यूतस्फुलिंगांगमंगारकमथाकरोत् ॥ १०९ ॥ मायायद्वमिदं दृष्टा तयोः सहदये रिप्रं। दृद्धप्रिष्टिप्रहारेण प्राणमंदेहमावहत ॥ ११०॥

मक्तश्च दःखिना खिन्नः स खे दयामानियुक्तया। स्वपुरं नीयमानोऽसौ तथा खादध्वनिरुद्धतः।१११॥

खेटस्येयात्र लाभोऽस्ति भविष्यो मंच सांप्रतं । मंचितो यादवेंद्रोऽसौ तया श्यामललायया ॥११२॥ समर्पितः स्वविद्याया जगाम स्वगृहं प्रति । विद्यया पर्णलब्वायं गां भनैः पर्णबल्लघः ॥ ११३ ॥ बाह्योद्धाने ऽथ चंपायाः पतितों बुजसंगमे । सरस्यं बुरुहच्छने तदत्तीर्थ तटीमितः ॥ ११४ ॥ मानस्तंमादिसंलक्ष्यं वासुपूज्याजिनालयं।परीत्य तत्र वंदित्वा दीपिकोज्ज्वलितेऽवसत् ॥ ११५॥ देवार्चनार्थमायातं प्रत्यूषे द्विजमत्र सः । अपृच्छद्विषयः कोऽयं पुरायं चेति सोऽवदत् ।।११६॥

अंगो जनपद अंपा-पुरी त्रिश्चवनश्चना। किं न वेत्सि किमाकाशात्पतितस्त्वं महामते ॥ ११७॥ सत्यमेतद् द्विज! ज्ञातं कियु ज्योतिपविद् भवान् । अस्ति संवादि ते ज्ञानं नान्यथा जिनशासनं।११८॥ हतो यक्षकुमारीभ्यां रूपलाभावभस्तलात्। च्युतश्च पतितो भूमावन्यान्यकलहे तयोः ॥ ११९ ॥ इत्युत्तरमसी दत्त्वा वित्रवेषधरोऽभवत् । पूरी विश्वन् विशालाक्षो गंधवेनगरीनिमां ॥ १२० ॥

१ प्रतिघातमनेकाऽभत्तवडगलेटकसंकटा । इति क पस्तके ।

288

सांडमवीचारुदत्ताख्यः क्रुवेरविभवः प्रभुः । प्रयोगिभ्यपतिस्तस्य तनयारूपगर्विता ॥ १२२ ॥

नाम्ना गंघर्वसेनेति गांधर्वपथपंडिता। गांधर्वे योऽत्र मे जेता स मर्चेत्यवतिष्ठते ॥ १२३ ॥ तदर्थमत्र लोकोऽयं मिलितो लोभनोदितः। बीणाबादनविज्ञानो नानादेशसमागतः॥ १२४॥ क्रपलावण्यसीभाग्यसागरप्रवकारिणी । हरिणी हरिणीनेत्रा कन्या व्यमोहयज्ञगत ॥ १२५ ॥

कत्यार्थी च यशोऽर्थी च बोणाविधिविशारदः। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो जयार्थी हि जनः स्थितः १२६ मासे मासे समाजश्र भवत्यत्र कलाविदां । सदा जयपनाकाया हत्री कन्या सरस्वती ॥१२७॥ समाजः समतीत्रश्र ह्यस्तनेऽहनि सांप्रतं । गुणनैकमनस्कानां प्रनमसिन जागते ॥१२८॥ उपाध्यायः प्रसिद्धोःत्र किनामा सांप्रतं पुरि । वदेति तेन पृष्टश्च जगौ सुग्रीव इत्यसौ ॥१२९॥ ऊचे गत्वेति सुग्रीवमभिवाद्य गृहीव सः। गौतमो गोत्रतस्ते व्हं कर्त्तुमिच्छामि शिष्यतां । १३०॥ अभिक्रपोऽतिम्रुग्धोऽयमिति मत्वा दयावता । प्रतिपन्नश्च तत्रास्थाद्वीणया हासयज्जनं ॥१३१॥ संप्राप्ते दिवसे तस्मिन् समाजोऽभूत्स पूर्ववत् । वसुदेवोऽपि संविष्य पश्यति स्म महाजनं ॥१३२॥ सा चुक्षोम समा लोकैर्वाद्यश्रवणवेदिभिः । कौतृहलिभिरन्यैश्र महाकोलाहलाइलैः ॥१२३॥

ततः कन्या सभामध्यमविश्वद्विश्वद्वप्रमा । स्वलंकता दिवो मध्यं प्रावृत्वीव श्वतह्दा ॥१३४॥ बीणावाद्यविद्यमेषु जितेषु बहुषु क्रमात् । गंघवेसेनया यद्भत् मूर्तगांघवेविद्यमा ॥१३५॥ वसदेवः समासीनस्तवः सोऽपि वरामने । समानीताः समानीतां वीणाः स समद्वयत् ॥१३६॥ सुधोगारुगं ततो नीणां दत्तां गंधर्वसेनया । सुसप्तद्शतंत्रीकां संतास्त्र सुदितोऽनदत् ।।१३७॥ साध्वी साध्वी सुविणियं प्रविणे ! दोवविजता । वद गांधवेसेने ! ते गेयवस्त मनीवितं ।।१३८।। मदद्वीणवाम्येवामादेशस्थानमग्रतः । विद्वां दीयतां मेध्य गेयमस्त्रति वंजिते ॥ १३९ ॥ साऽऽह विष्णुकुमारस्य बलिबंघनकारिणः । त्रिविक्रमकृतौ गीतं हाहानुंबरुनारदैः ॥१४०॥ यसद्य त्वया वस्तु वाद्यतां वाद्यविद् यदि । पुराणप्रतिबद्धं हि गेयवस्त प्रश्नस्यते ॥ १४१ ॥ ततं चाप्यनवद्धं च घनं सुविरमित्यवि । यथास्वं लक्षणेर्वक्तमातोद्यं स्याबतविषं ॥ १४२ ॥ ततं तंत्रीगतं तेषामनवद्धं हि पौष्करं । घनं तालस्ततो वंशस्तयैव सुविराख्यया ॥ १४३ ॥ श्रामित्रीतिकरं श्रायः श्रवणेद्रियतर्पणात् । गांधर्वदेहसंबद्धं ततं गांधर्वमीरितं ॥ १४४ ॥ बीणा वंश्वश्र गानं च तस्य योनिरितीरितं । गांधर्वं त्रिविधं चैतत्स्वरतालपदे गतं ॥ १४५ ॥ नैणाश्वापि च द्यारीरा द्विविधास्तु स्वराः स्मृताः । विधानं लक्षणं चापि तेषामिति निक्रपितं ॥१४६॥ अतिवृत्तिस्वरब्रामवर्णालंकारमुच्छेनाः । धातुसाघारणाज्यार्श्वे दारुवीणा स्वराः स्मृताः ॥१४७॥ जातिवर्णस्वरम्रामस्थानसौधरणिकयाः । सालंकारविधिश्रायं ज्ञारीरस्वरगीचरः ॥ १४८ ॥ अतितद्धितवृत्तानि संधिस्वरविभक्तयः। नामाख्यातोपसगीद्या वर्णाद्यास्ते पदे विधिः ॥ १४९ ॥ आवायश्रापि निःकामो विक्षेपश्र प्रवेशनं । शम्यातालं परावर्त्तः समिपातः सवस्तुकः ॥१५०॥ मंत्राविदार्यग्रुयागातिप्रकरणं यतिः । गीती च माप्रीवयवाः पादमागाः सपाक्षयः ॥ १५१ ॥ द्वाविश्वतिप्रमाणोऽयं विधिस्तालगतस्तदा । गंधवेसंग्रहस्तत्र प्रयुक्तस्तेन विस्तरः ॥ १५२ ॥ खहगबाच्यपमञ्जेव गोघारो मध्यमोऽपि च । पंचमो धैवतश्च स्याश्चिषादः सप्तमः स्वरः॥१५३॥ वादी चापि च संवादी तो विवाद्यज्ञवादिनी । प्रयुक्ता वसुदेवेन चत्वारोध्मी सथाक्रमं ॥१५४॥ संवादी मध्यमग्रामे पंचमस्यर्थभस्य च । पद्गमामे च पदगस्य संवादः पंचमस्य च ॥ १५५ ॥ षड्गश्रतः श्रुतिश्र स्याद्यमस्त्रिश्रुतिस्तथा । गांधारो द्विश्रुतिश्रीव मध्यमश्र चतुःश्रुविः ॥ १५६ ॥ चत्रिः पंचिमश्रेष द्विश्वतिर्वेवतस्तथा । त्रिश्वतिश्र निषादोऽपि षहग्रमामे स्वरास्त्वमी ॥१५७॥

चतुःश्रुतिश्र विद्येयो मध्यमे मध्यमाश्रयः । द्विःश्रुतिश्रेव गांधार ऋषमस्त्रिश्रुतिः स्मृतः ॥ ५८॥

१ ' बाश्च ' इति स पस्तके ।

षद्गश्रतः श्रुतिश्रेव निषादो द्विश्रुनिस्तथा । धैवतास्त्रश्रुतिर्ज्ञेयः पंचमस्त्रिश्रुतिस्तथा ॥ १५९ ॥ द्वाविश्वतिस्त्विमा वेद्या श्रुतयोऽत्र निदर्शनात् । द्वयामिक्यस्तथैव स्युर्मच्छनास्त् चतुर्दशा।१६०॥ आदावसरमेद्रा स्याद रजनी चोत्तरायता । चतुर्थी ग्रद्धषड्गा तु पंचमी मत्सरीकृतः ॥ १६१ ॥ अश्वकाता तथा पष्टी सप्तमी चाभिरुद्धता। पर्गग्रामाश्रिता हाता विश्वेयाः सप्त मुर्च्छनाः॥१६२॥ सौवीरी हरिणाश्वा च स्यात्कलोयवना तथा । शुद्धमध्यममंत्रा च मार्गवी पौरवी तथा ॥१६३॥ रिष्यका सप्तमी चेति मुर्च्छनाः सप्त वर्णिताः । मध्यमग्राममंभूता बोद्धन्या बुधसप्तमैः ॥१६४॥ षड्गेनोत्तरमंद्रा स्याद्यमेनाद्रिरुद्रता । अश्वकांता तु गांधारे मध्यमे मत्सरीकृता ॥ १६५ ॥ पंचमे श्रद्धषद्गा स्वाद्धैवते चोत्तरायता । निषारे रजनी क्षेत्रा इत्येता सप्त मुर्च्छनाः ॥ १६६ ॥ मध्यमग्रामजाश्रापि मध्यमे गंधर्रवभैः । षड्गेन च निवादेन धैवतेन च मुर्च्छनाः ॥ १६७ ॥ पंचमेन च विद्वेषा सौवीर्याद्या यथाक्रमं । रिष्यकांता इतीमाश्र ताश्चतुर्देश मुच्छेनाः ॥ १६८ ॥ षट्पंचैकस्वरास्तानाः पाडवाँडवसंश्रयाः । साधारणकृतार्थेव काकलीसमलंकृता ॥ १६९ ॥ आंतरस्वरसंयुक्ता मुर्च्छना ग्रामयोद्वयोः । द्विधैकमुर्च्छनासिद्धिर्यथायोगग्रदाहृताः ॥ १७० ॥ तानाश्रद्धातिः स्यः पंचपदस्वरसंभवाः । ते पंचत्रिश्रदेकामपंचाश्रच यथाऋमं ॥ १७१ ॥

अतरस्वरसंयोगो नित्यमारोहिसंश्रयः । कार्योऽह्यल्पविशेषेण नावरोही कदाचन ॥ १७२ ॥ क्रियमाणोऽवरोही स्यादल्यो वा यदि वा बहु । याति रागं श्रुतिश्रेत नयते स्वं ततस्वरः॥१७३॥ षह्गी स्यादार्षमी चैव घैवत्यथ निषादजा। सुषह्गा दिव्यवाचैव तथा वै षह्गकीशिकी॥१७४॥ षहगमध्या तथा चैव पहगग्रामसमाश्रया। जातयो छादको हिष्टा मध्यमग्रामजाश्विताः ॥१७५॥ गांधारी मध्यमा चैव गांधारी दिव्यवा तथा। पंचमी रक्तगांधारी तथाऽन्या रक्तपंचमी॥१७६॥ मध्यमोदिन्यवा चैव नंदयंती तथैव च । कमीरवी च विश्वेया तथांग्री कौशिकी तथा !!१७७ !। स्वरसाधारणगतास्तिस्रो बेयास्त् जातयः। मध्यमा षहगमध्या च पंचमी चेति स्वरिभिः॥ '७८॥ ताश्वापि द्विविधाः ग्रद्धा विकृताश्च प्रकीतिताः । अपरस्परनिष्पन्ना क्रेयाश्चेव त जातयः॥१७९॥ अपुथन्तक्षणेयुक्ता द्वेग्रामिनयः स्वरप्तताः । चतस्रो जातयो नित्यं ब्रेयाः सप्त स्वरा मुधैः॥१८०॥ चतस्यः पदस्वराश्चान्या दश्च पंच स्वराः स्मृताः । मध्यमो दीव्यवा चैव तथा वै पहगकीशिकी। १८१॥ कमीरवी च संप्रणी तथा गांधारपचमी । षड्गांघी नंदयंती च गांधारो दीव्यवा तथा ॥१८२॥ चतस्रः पर स्वरा होताः शेषाः पंच स्वरा दश्च । निवादवृषमी चैव धैवती पहुगमध्यमा ॥१८३॥ **पर्गो**दीच्यवती चैव पंच पर्गाश्रया स्मृताः। गांघारी रक्तगांघारी मध्यमा पंचमी तथा।।१८४।।

ξοξ

कौशिकी चेति विज्ञेषा पंचेता मध्यमाश्रयाः । यास्ताः पंच स्वरा ज्ञेषा याश्रीताः षट स्वराः स्मृताः॥ कदाचित् पोडशी भूता कदाचित् पडवीकृताः । षद्गग्रामे च संपूर्णा विक्षेया बहुकीशिकी ॥१८६॥ षर् स्वराश्चेत्र विद्या पड्गे ता गानयोगतः। संपूर्णा मध्यमग्रामे क्षेया कर्मारवी तथा ॥ १८७ ॥ गांधारपंचमी चैव मध्यमोदीच्यवा तथा । पुनश्च परस्वरोरेता गांधारोदीच्यवा तथा ॥१८८॥ अघि च नंदर्यती च मध्यमग्रामसंश्रयाः । एवमेता बुधेईवा द्वैग्रामिक्यो हि जातयः ॥ १८९ ॥ षर् स्वरैः सप्तमस्त्वंशो नेष्यते षड्गमध्यमः। संवादिलोपाद् गांधारस्तत्रैव न विशिष्यते ॥१९०॥ गोधारी रक्तगांशारी कैशिकीनां च पंचमः । पड्गायार्थेन गांधारी मनसं द्विद्विषाडवं ॥१९१॥ षाडवे धैवतो नास्ति षड्गोदीच्या वियोगतः । संवादिलोपात्सप्तैताः षट्स्वरेण विवर्जिताः॥१९२॥ आसां त रक्तगांवार्याः षहगमध्यमपंचमाः । सप्तमश्रीव विद्वेयो येषु नीडवितं मनेतु ॥ १९३ ॥ द्वी पड़गमध्यमावंशी गांधारोऽथ निषादवान । ऋषभश्रेव पैचम्याः कीक्षिक्याश्रेव पैचलः॥१९४॥ एवं तु द्वादशैवेह वर्ज्या पंच स्वरं सदा। यास्तु नौडविता नित्यं कर्तव्या हि स्वराश्रयाः॥१९५॥ सर्वस्वराणां नाशस्तु विहितस्त्वथ जातिषु । न मध्यमस्य नाशस्तु कर्तव्यो हि कदाचन।।१९६॥ सर्वस्वराणां प्रवरो हानाज्ञान्मध्यमः स्मृतः । गांचर्वकरुपे विहिते समस्तेष्विप मध्यमः ॥ १९७ ॥

जातीनां लक्षणं तारी मंद्रो व्यामादिरेव च । अल्पत्वं च बहत्वं च पाडवीद्वचिते तथा ॥१९८॥ एवमेता बुधेर्हीया जातया दशलक्षणाः । यथा यस्मिन रसे यात्रदिति तस्त्रतिपाद्यते ॥ १९९ ॥ यस्मिन भवति रागश्च यस्माचैव प्रवर्त्तते । मद्रश्च तारमद्रश्च योऽत्यर्थम्रपरुभ्यते ॥ २०० ॥ प्रह्रोपन्यासविन्याससंन्यासन्यासगोचरः । अनुवृत्तिश्च या चेह सींऽशः स्यादुपरुश्वणः ॥२०१॥ संसारोत्साचलस्थानमन्यत्वं दुर्बलासु च । द्विविधाचरमार्गस्त जातीना व्यक्तिकारकः ॥२०२॥ मंद्रात्व पसरो नास्ति न्यासौ तु द्वाववस्थितौ । गांधारो न्यासल्लिं तु दृष्टमार्थभमेव च।।२०३॥ ग्रहस्त सर्वजातीनामंशवत परिकीर्त्तितः । यत्प्रवृत्ते भवेदंशः सींऽशो ग्रहविवर्जितः ॥ २०४ ॥ द्वेग्रामिकीनां जातीनां सर्वासां चैव नित्यग्नः । अँगास्त्रिपष्टिविज्ञेयास्तासां वै पद सुसंग्रहं ॥रॅ०५॥ मध्यमोदीच्यवायास्त नंदर्यत्यास्त्येव च । ततो गांधारपचम्यां पंचमींऽशो ग्रहस्तया ॥ २०ई ॥ भैवत्याश्च तथा द्वरंगक्षी विवेयी भैवतर्षभी। पंचम्याश्च तथा ब्रेयी ग्रहांशी पंचमर्षभी॥ २०७॥ गांघारो दीव्यवायाश्र ग्रहांशी पहजमध्यमी । आर्थभ्यास्तु तथा चैव विश्लेषा धैवतर्षमी ॥ २०८ ॥ निवादः वाडवश्रेव गांघाराऽश्वेमस्तथा । तथैव वहगकीश्विक्याः वदगगांधारमध्यमाः ॥ २०९ ॥ तिसणामपि जातीनां ग्रहान्यासात्र कीचिताः । गांधार ऋषमञ्जेष निषादः पंचमस्त्रका ॥ ३१० ॥

ग्रहाद्यंशाश्र चत्वार्स्तथैवांत्याः प्रकीत्तिताः । षड्गश्राप्युषमश्रीव मध्यमः पंचमस्तथा ॥ २११ ॥ मध्यमायां ग्रहांशों तुं गांधारो धैवतस्तथा । निवादवड्गगांधारा मध्यमाः पंचमस्तवा ॥२१२॥ गांधारो रक्तगांधार्यो गृहांशाः परिकीचिताः। अंचितर्षभयोगास्तु कौशिकांशा ग्रहास्तथा॥२१३॥ स्वराः सर्वे च विश्लेषाः ग्रहाशौ पडजमध्यमौ। एवं त्रिषष्टिविश्लेषा ग्रहाश्लांशाःस्वजातच ॥२१४॥ अंशवस ग्रहा श्रेयाः सर्वास्विप हि जात्यु । सर्वासामेव जातीनां त्रिजात्यस्तु गुणाःस्मृताः॥२१५॥ पडगणस्तेषु विदेया वर्द्धमानाः स्वरास्तथा । एकस्वरो द्विस्वरश्च त्रिस्वरोध्य चतुःस्वराः ॥२१६॥ पंचस्वरस्तथा चैव पर्स्वराः सप्तकस्तथा। पूर्वमुक्तमिदं त्वासां ग्रहांशपरिकल्पनं ॥ २१७ ॥ पंचैव तु भवेत् षड्गे निषादर्षभद्दीनतः। उपन्यासा भवंत्यत्र गांघारः पंचमस्तथा ॥ २१८ ॥ न्यासश्रात्र भवेत पष्ठो लोपो वै सप्तमर्पभौ । गांधारस्य तु बाहुल्यं तत्र कार्य प्रयोक्त्रभिः ॥२१९॥ आर्षभ्यास्त तथा त्वंशी निषादो धैनतस्तथा । एतावंतो ह्यपन्यासा न्यासञ्चाष्याष्मस्तथा ॥२२०॥ वैवत्या विवतश्रेव न्यासश्रेवार्षमः स्मृतः। उपन्यासा भवत्यत्र वैवतर्षभपंचमाः ॥ २२१ ॥ षद्दगपंचमहीनं च पंचस्वर्ये विधीयते । पंचमे च विना चैव षाडवः परिक्रीतितः ॥ २२२ ॥ १ केंशिकीसमहास्तथा इति स पस्तके।

आराहणीयौ तौ कायौ लंघनीयौ तथैव च । निवाद अर्घभश्रैव गांधारो बलवाँस्तथा ॥ २२३ ॥ निषाद्य निषादोऽसौ गांघारअर्षभस्तथा । एवमेते ह्यपन्यासा न्यासश्चेव तु सप्तमः ॥ २२४ ॥ भैवत्या अपि कर्त्तव्यो पाडवौडविकौ तथा।तद्वच लंघनीयौतः बलवंतौ तथैव च ॥ २२५ ॥ अंशास्तु पद्जकैशिक्या बेयौ गांधारपंचमी। उपन्यासाश्च विश्वयाः पद्वपंचममध्यमाः ॥ २२६ ॥ गांधारश्च मवेन्न्यासो हीनस्वर्यं नवात्र तु । दौर्बल्यं चात्र कर्त्तव्यं घैवतस्यर्षमस्य च ॥२२७॥ षद्दजश्च मध्यमश्चन निपादो धैनतस्तया । षहजगोदीच्यनांशस्त न्यासश्चेनात्र मध्यमः ॥२२८॥ उपन्यासस्तथा चैव धैवतः पड्ज एव तु । परस्परांशातिगमच्छंदतश्र विधीयते ॥२२९॥ पंचमर्पमहीनं तु पंचमं यनु तत्र वै । पद्जशाय्यर्पभश्चेव गांघारश्च बली भवेत ॥२३०॥ षड्जमध्यास्त सर्वेषामुपन्यासास्तथेव च । षड्जश्र सप्तमश्रेव न्यासौकार्यौ प्रयोक्तुभिः ॥२३१॥ गांघारं सप्तमोपेतं पंचस्वर्यं च तदु अवेत । पाडवः सप्तमोपेतः कार्यश्रेवात्र योगतः ॥२३२॥ सर्वस्वराणां संचार इष्टवस्तु विधीयते । पद्वज्रामाश्रया होताः विश्वेयाः सप्त जातयः ॥२३३॥ गांधार्याः पंचधेवांशा धेवतर्षभवर्जिताः । वडजश्च पंचमश्रीव सपन्यासाः प्रकीर्तिताः ॥२३४॥ गांधारोऽत्र भवेन्न्यासौ पाडवर्षभसंभवः । धैवतर्षभहीनं च तथा चौडुवितं भवेत ॥२३५॥

लघनीयो च तो नित्यमार्षभाद्वतैतं क्रवेत् । इति गोघागविहितः स्वरन्यासांश्वसंबरः ॥२३६॥ लक्षणं रक्तगांघार्या एवं तत्समतो गतं । वलवाँबैव तत्र स्याद्वैवतः पंचमस्तथा ॥२३०॥ गोघारवहवयोव्याः अ संचारो सुभयं विना । उपन्यासो मध्यमस्तु मध्यमस्तु विश्वीयते ॥२३८॥ बहुमध्यमयोव्याः कार्ये वाहुल्यमेव हि । गोघारलंघनं चात्र नित्यं कार्ये प्रयोक्तृमिः ॥२३६॥ सध्यमादिश्यवायाः स्यादे कार्ये अवेत् । १८४॥ मध्यमादिश्यवायाः स्यादे कार्ये अवेत् भाष्यभायाः स्वाद्यमायास्तु यो भवेत् ।२४०॥ द्वादशावथपंचम्यामृषभः पंचमत्त्वया । उपन्यासो अवेदको न्यास्त्रैव तृ पंचमः ॥२४२॥ सध्यमायास्त्रियो ॥१४२॥ सध्यमाया विधियोऽत्र पाइबोडविते तथा । दोवेत्यं चात्र क्रवेत्यं पदुर्माद्वारार्वचीः ॥१४२॥ इद्वादित् स्वारं पंचमस्यर्थभस्य च । गोघारगमनं चैव क्रवीदित् स्वारं पंचमस्यर्थभस्य च । गोघारगमनं चैव क्रवीदित् स्वारं पंचमस्यर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्यर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्यः पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्यमस्वरं स्वारं पंचमस्वर्थभस्य स्वारं पंचमस्वर्थभस्य

१ ख पुस्तके अस्मादग्रेतनः पाठः---

स पुस्तक अस्भाद्यतनः गाउ.—
गांधारोर्दाच्यात्रास्त विजेयी बहुनाम्यागे । सप्तमध्य ततोऽन्यत्र बहुस्वधेमुषमं विनां ॥
गांधारोर्दाच्यात्रास्त विजेयी बहुनाम्यागे । सप्तमध्य ततोऽन्यत्र विकासि विजिष्ठ स्मृतः ॥
मध्यायाः भवेद्ह्याः विना गधार सप्तमः । एक एव श्रुप्त्यासो न्यासभ्वे त प्रस्यमः ॥
गांधारसप्तमोपेतं वंत्रस्वर्यं विधायते । बहुस्वरं चापि गांधारं कर्त्तव्यं त प्रयोगतः ॥

न्यासश्चेतानुगांधारः स म पूर्वस्वरो भवेत् । पंचम्यास्त्वथ गांधार्याः संचरः संविधीयते ॥२४५॥ ऋषमः पंचमक्षेत्र गांधारोऽथ निवादवान् । चत्त्वारोंऽज्ञास्तया चैत्युपन्धासास्त एव च ॥२४६॥ शांधारश्च तथा न्यामः पडजोपेतश्च पाडवः । गांधारर्पभयोश्चापि संचरस्त परस्परं ॥२४७॥ सप्तमस्य च बष्टस्य न्यासगत्यनुपूर्वञ्चः । षड्जस्य लंघनं चात्र नास्ति चौडुवितं तथा ।।२४८॥ मंद्रचंत्या अपि न्यासा अंशाश्रापि तथैव च । गांधारो मध्यमश्रेव पंचमश्रेव नित्यशः ॥२४९॥ न वड़नो रुंबनीयोंजी न चांप्रीसंचरस्पृतः । रुंघनं बर्भम्यात्र तच मंद्रगतं स्पृतं ।१२५०॥ तारे चापि ब्रहे कार्यस्तवा न्यासम्। नित्यक्षः । कर्मारूयास्तवा ग्रंक ऋषमः वंचमस्तवा ॥२५१॥ श्वेवतक्षा निषादोऽपि द्यपन्यासः प्रकीतितः । पंचमक्षा भवेन्न्यासो हीनस्वर्यस्तथैव च ॥ ५५२॥ गांधारस्य विशेषेण सर्वतो गमनं भवेत् । कौशिक्यास्तु सषड्जायाः सर्वे चैवार्षभं विना॥२५३॥ क्त एव ह्यपन्यासा गांधारः सप्तमो भवत । धैवतं सनिषादे च न्यासः पंचम एव च 11र५४॥ उपन्यासः कदाचित् स ऋषमोऽभिविधीयते । द्वधार्षमं पाडवं चात्र धैवतं चर्षमं विना ॥२५५॥ तथा चौडवितं कुर्योद्धलिनश्रात्र पंचमः । दौर्बरयम् गमस्यात्र लंघनं च विश्लेषतः ॥३५६॥

सपहजो मध्यमश्रात्र संचारस्त विधीयते । यथा रसं विना योज्या जातयः स्वरसंचराः ॥२५७॥ इत्यादि स यथायोग्यं तथा गंधर्वविस्तारे । सुगीते वसुदेवेन श्रोतारो विस्तयं ययुः ॥ २५८॥ तुंबुरुनरिदः किंवा गंधर्वः किंनरो ह्ययं । वीणावादनमीदक्षं क्रतोऽन्यस्येति बेदनं ॥ २५९ ॥ विष्णुगीतक्रमोद्देशस्थानं गीतं सुवीणया । श्रुत्वा गांधवेसेनाऽभाद्विस्मिता च निरुत्तरा ॥२६०॥ तदा जयपताकार्या वसुदेवेन संसदि । गृहीतार्या सम्रुचस्यौ गंभीरःसाधुनिस्वनः ॥ २६१ ॥ अनुरागनती बन्ने वसुदेनं स्वभावतः। कंठे कंठगुणं कन्या कुर्वती तस्य संसदि ॥ २६२ ॥ गंधर्व इव देवोऽसी वृतो गंधर्वकन्यया । गांधर्वसेनया हर्षसंबंधं जगतो व्यधात ॥ २६३ ॥ चारुदत्तस्ततस्त्रष्टो यथोक्तविधिना ततः । विवाहो मगधार्थाशो निरवर्त्तयदेतयोः ॥ २६४ ॥ सुब्रीवश्च यशोब्रीव उपाध्वायो च कन्यके । वितीर्य वसुदेवाय निर्तातं तोषमापतः ॥ २६५ ॥ कलागुणविद्ग्याभिस्ताभिरानकदुंदुभिः । रामाभिरभिरामाभिश्वरं चिक्रीड तत्र सः ॥ १६६ ॥

लब्बा सुब्धेन रंधं कथमपि हरता वैरिणा खेऽतिदूरं नीत्वा यक्तं पतंतं गतशरणमधः पद्मसंडोपघानं। क्रत्वा यः श्रीघ्रमस्मिन्झटिति घटयति प्राज्यलामैःपुमांसं कर्तुं मञ्चास्तमेकं पथि जिनकाथिते घर्मबंधुं यत्तर्घः ॥ २६७ ॥ इत्यस्टिनेमिपराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसनाचार्यकर्तां गोधवंसेनावर्णनो नाम एकोनविंशतितमः सर्गः ।

## विंशतितमः मर्गः ।

अथापुच्छत्पृश्वभीकः श्रेणिकोऽत्र गणेश्वरं । कथं विच्छुकुमारेण विमो बलिरवध्यत ॥ १ ॥ अभणीद्रणप्रुच्यय श्रृष्णु श्रेणिक ! वैष्णवीं । दृष्टिग्रुद्धिकरीं श्रव्यां सत्क्षयां कथयामि ते ॥ २ ॥ उज्जयिन्यां भवेद्राजा श्रीधर्मो नाम विश्वतः । श्रीमती श्रीमती तस्य महादेवी महागुणा ॥ ३ ॥ चत्वारो मंत्रिणश्रास्य मंत्रमार्गविदो बलिः । इहस्पतिश्र नम्नुचिः श्रव्हाद इति चोचितः ॥ ४ ॥ अन्यदा श्रुतपारस्यः ससप्तश्चतस्यतः । अभारयाकंपनस्तस्या बाबोद्याने महाग्रुनिः ॥ ५ ॥ वंदनार्य नृपो लोकं निर्यातमिव सागरं । प्राप्तदस्यस्तदालोक्य मंत्रिणोऽपृच्छदित्यसौ ॥ ६ ॥ अकालयात्रया लोकः क यातीति ततो बलिः । राजकक्कानिनो दृष्टं श्रमणानित्यवेदयत् ॥ ७ ॥ ततो जियमिषु राजा निषद्धोऽपि बलावृ ययौ । मंत्रिणोऽपि सहागत्य दृष्ट्वा किचिद्दीवद् ॥ ८॥

३१२ चिक्रीतताः सर्व

गुर्वीदेशाच संघोऽपि स्थितो मीनमुपाश्रितः । यांतः प्रतिनिवृत्यामी संमुखं वौक्ष्य योगिनं ॥९॥ अनुसुदं नृपाध्यक्षं मिथ्यामार्गविमोहिताः । प्रमाणमार्गतस्तान् सः जिगाय श्रुनसागरः ॥ १० ॥ स्थितं प्रतिमया रात्री जिघांग्रस्ताश्च ताहेवा। देवतास्तंभितान् दृष्ट्या राजा देशादपाकरोत् ॥११॥ तदा नागपुरे चक्री महापब इतीरितः । अष्टा च कन्यकास्तस्य ताश्र विद्याधरैईताः ॥ १२ ॥ आनीताः ग्रुद्धशीलास्ताः संवेगिन्यः प्रवब्जुः । तेऽपि मंवेगिनोऽष्टौ च खेचराः तपसि स्थिता॥१३॥ चकवर्ती च तद्वेतोः पद्मं लक्ष्मीमतीसतं । ज्येष्ठं राज्ये निधायांत्यदेहोऽदीक्षिष्ट विष्णना ॥१४॥ तपो विष्णुक्रमारोऽसो रत्नत्रयधरस्तपन् । निधिर्वभूव लब्धीनां नदीनां वा नदीपतिः ॥१५ ॥ नवराज्यस्थमागत्य पद्मं बलिपुरोगमाः । संत्रिणोऽभिश्वित्रत्रन् देशकालावस्थाविदस्तथा ॥१६॥ स्थितं सिंहबलं दुर्गे पद्मो बल्युपदेशतः । गृहीत्वाऽऽह गृहाणेष्टं वरीत्वेति बलिस्तदा ॥१७॥ तं प्रणम्य विद्रम्बोऽसौ हस्तन्यासं न्यभादु वरं । ततः संतोषिणां तेषां काले याति कदाचन।।१८॥ आगत्याकंपनाचार्यस्तदा नागपुरं श्रनैः । मुनीनामग्रहीद योगं चात्रमीस्यावधि वहिः ॥१९॥ ततस्ते मंत्रिणो भीताः शंकाविषम्पागताः । तदपाकरणोपायं चित्रयंति स्म सस्मयाः ॥२०॥ अन्नवीद् ब्रक्तिराश्रित्य पद्मं राजन् ! वरस्त्वया । दत्तः स दीयतां मेऽद्य राज्यं सप्तदिवावि ॥२१॥

दर्भ गृहाम ते राज्यमित्युक्तवाऽष्टक्यवत्स्थितः । राज्यस्थोऽपि बलिस्तेषाम्रुपद्रवमकारयत् ॥२२॥ यतीनभ्यंतरीकृत्य परितोऽहनियं कृतः । पत्रधुमादिकोच्छिष्टश्वरावोत्सर्जनादिकं ॥२३॥ उपसर्गसहास्तेऽि कायोत्सर्गेण योगिनः । तस्यः सालंबमादाय प्रत्याख्यानं सुद्धरयः॥२४॥ तस्मिन् काले गुरुविष्णोर्मिथिलायावमवस्थितः । दिन्यश्नानी जगौ ध्यात्वा स संयुक्तोऽनुकंपया २५ आचार्याकंपनादीनां ससप्तशतयोगिनां । वर्त्तते वृत्तपूर्वोध्यस्रपार्धेद्धः दारुणः ॥२६॥ श्रष्टकः प्रत्यदंतस्तं क नाथेत्यतिसंभ्रमः । अत्राक्षीदित्यथ प्राह हास्तिनपुरे स्फुटं ॥२७॥ क्कतोऽपवर्त्तते नाथ स इत्युक्ते जगौ गुरुः । प्राप्तवैक्रियकसामध्योद्विष्णोर्जिणोर्विवृष्यतः॥२८॥ तस्मै स शुक्कको गत्वा तमुदंतं न्यवेदयत् । विकियालिश्वसद्भावपरीक्षामकरोन्स्रनिः ॥२९॥ बाद्वः प्रसारितस्तेन गिरिनिचौ निभिद्यतां । अरुद्धः प्रसरो दूरं सहसाप्त यथा तथा ॥३०॥ ज्ञातल्लियपरिप्राप्तिर्जनशासनवत्सलः । गत्वा पद्मं मुनिः प्राह प्रणतं प्रणतिप्रयः ॥३१॥ पषराज ! किमारव्धं भवता राज्यवर्त्तिना । न वृत्तं कौरवेष्वत्र कदाचिदिष यद्ववि ॥३२॥ अनार्यजनसंवृत्तमूपसर्गं वपस्विनां । निवर्शयेन्नृपस्तस्य प्रवृत्तिस्तु कुतस्ततः ॥३३॥ निर्वाप्यते ज्वलम्बिर्जलेन सुमहानपि । उत्तिष्ठेदु यद्यसौ तस्मात्तस्य शांतिः क्रतोध्न्यतः ॥३५॥

न त्वाऽःज्ञाफलमेश्वर्यमाज्ञादुर्वृत्तशासनं । ईश्वरः स्थाणुरप्युक्तक्रियाशुन्यो यदीश्वरः ॥३५॥ तिवर्शय दुर्वृत्ताद्वलिमाशु पुरूषमं । प्रदेषः कोऽस्य मित्रारिसममावेषु साधुषु ॥३६॥

साधोः शीतलशीतस्य तापनं न हि शांतय । गाडतप्तो दहत्येव तोयात्मा विकृति गतः ॥३७॥ धीराः प्रच्छन्नसामध्योः सुगादा बद्धपूर्त्तयः। साधनोऽपि कदाचित स्युदीहका नन् चाप्रिवत ॥३८॥ तेन ते यावदायाति नापाया बल्यपेक्षणं । नृप ! ताविश्ववर्त्तस्व मोपेक्षस्व खतोऽन्यतः ॥३९॥

पद्मस्ततो नतः पाह नाथ ! राज्यं मया बलेः । सप्ताहावधिकं दत्तं नाधिकारोधनाऽत्र मे ॥४०॥ त्वमेद भगवन गत्वा साधि ते कह ते वचः । बलिद्धिष्ठण्यतोऽध्रुणादित्यक्ते बलिमाप सः ॥४१॥ आह चैनमथो साधो ! कि दिनाईनिमित्तकं । संबर्द्धनमधर्मस्य कुरुषे कर्म गर्हितं ॥४२॥ तपः कर्मैकनिष्टेस्तैः किमनिष्टमनुष्टितं । वरिष्टेन त्वया येषु कनिष्टेनेव यत्कतं ॥४३॥ स्वकर्मवंश्वमीरुत्वान्नान्यानिष्टं कदाचन । तपस्विनो विचेष्टंते मनोवाककायकर्मभिः ॥४४॥ तिदत्यमुपन्नातेषु न ते युक्तं दुरीहितं । उपसंहर शान्यर्थमुपसर्गे प्रमादंज ॥४५॥ ततो बलिरुवाचामी यांति मे यदि राज्यतः । तदा निरुपसर्गः स्यादन्यथा तदवस्थितिः ॥४६॥ विष्णुरुचे स्वयोगास्था न गांति पदमप्यतः । कुर्वेत्यमी तन्तत्यागं न व्यवस्थितिलंघनं ॥४७॥

अनुमन्यस्व मे भूमि स्थातुं तेषां पदत्रयं । मातिकर्कशमात्मानं कुर्वयाचकयाचितः ॥४८॥ अनुमन्यात्रवीदित्थं तद्वद्धिः पदमप्यभी । यद्यतीयुस्ततो दंख्या न मे दोषोऽत्र विद्यते ॥४९॥ तदा हि पुरुषो लोके प्रत्यवायेन युज्यते । यदा प्रच्यवते वाक्यात न त वाक्यस्य पालकः॥५०॥ तं छलन्यवहारस्थमविनेयमनार्जवं । दुष्टाहिमिव दःशीलं वशीकर्तुं प्रचक्रमे ॥५१॥ मिमामि पाप ! पश्य न्वं पदत्रयमितीरयन् । व्यंत्रमत महाकायो ज्योतिःपटलमास्पृश्चन् ॥५२॥ मेरावेककमो न्यस्तो द्वितीयो मानुषोत्तरे । अलाभादवकाग्रस्य तृतीयोऽश्रमदंबरे ॥५३॥ तदा विष्णोः प्रभावेन धुभिते भ्रवनत्रये । किं किमेतदितिध्वाना जाताः किंपुरुषादयः ॥५४॥ अनुकर्णं मुनेस्तस्य वीणावंशादिवादिनः । मृदुगीताः सनारीकाः जगुर्गेधवेपूर्वकाः ॥५५॥ तस्य रक्तत्रलः पादो अमन् स्वरं नगस्यभात् । संगीतिकानरादिस्तीमुखाञ्जनखदर्पणः ॥५६॥ संक्षोमं मनसो विष्णो प्रमो संहर संहर । तपः प्रभावतस्ते उद्य चलितं भुवनत्रयं ॥५७॥ देवैविद्याधरैवीरैः श्रव्यगांधर्ववीणिभिः । सिद्धांतगीतिकागानैरुवैराकाशचारणैः ॥५८॥ इति प्रसाद्यमानोऽसौ सनैः संहत्य विक्रियां । स्वभावस्थोऽभवज्ञानुर्ययोत्पातः समोन्थितः ॥५९॥ उपसर्ग विनाइयाञ्च बालि बद्ध्या सरास्तदा । विनिगृह्य दुरात्मानं देशाद दरं निराकरन ॥६०॥ बीणाचोचोचरश्रेणौ खपानां किंतरैः कृता । मिद्रक्टे महाघोषा सुघोषा दक्षिणे तटे ॥६१॥ कृत्वा श्वासनवात्सरययुपसर्गविनाश्चनात् । विष्णुः स्वगुरुपादाते विक्रियाशस्ययुज्जहौ ॥६२॥ तपो घोरमसौ कृत्वा कृत्वातं घातिकर्मणां । विहृत्य केवली विष्णुमीक्षमंते ययौ विश्वः ॥६२॥ १दं विष्णुकुमारस्य चरितं दुरितनाशनं । यः गृणोति जनो भक्त्या दृष्टिशुद्धं श्रयेत् सः ॥६९॥

स्वस्थाना बलयेदलं गुरुतरानिकामंदरानमंदरा-

अंद्राकीनिप पातर्येऽवरतलब्यापारतः पारतः ।

तोषेश्चान् विकिरेदुपप्लवयुतात्रिर्मुक्तये मुक्तये साधुः स्यात् किम्रु दुष्करं जिनतपःश्रीयोगिनां योगिनाम् ॥६५॥

इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंद्रे। जिनसेनाचार्यकृती विष्णुकुमारमाहात्म्यवर्णनो नाम विंदाः सर्गः ।

## एकविंशतितमः सर्गः ।

अथ गांधर्वसेनां तां कथंपिरलेचरान्वयां । अतिराजविभृतिं च चारुदर्गः निरूप्य सः ॥ १ ॥ चारुगोष्ठीसुखास्त्रादश्रारुदर्गः यदुचमः । उदारचरितोऽपुच्छदुदारचरितप्रियः ॥ २ ॥

प्रतीक्ष कथमीद्द्यः सादृश्यपरिवर्जिताः । दैवपौरुषश्चिन्यः संपदो अवतार्जिताः ॥ ३ ॥ वद विद्याधरी चेयं कुतः स्तुत्या तवास्पदे । न्यवसद् वसुभिः पूर्णे वर्षत्कार्णमूतं मम ॥ ४ ॥ हति पृष्टोऽवदत्सोऽस्मै प्रहृष्टमतिरादरात् साधु पृष्टमिदं धीर ! वन्मि ते श्रुषु वृत्तकं ॥ ५ ॥ आसीदत्रैव वैद्येशश्रंपायां सुमहाधनः । भानुद्रश इति रूयातः सुमद्रा तस्य मामिनी ॥ ६ ॥ सम्यग्दर्शनसंश्वदिनानाणुत्रतथारिणोः । काले याति सुखामोधिमप्रयोगीवनस्थयोः ॥ ७ ॥ चिरायति तयोश्वित्तनयनामृतवर्षिणि । साक्षादुगृहिफले श्रीमदपत्यश्चर्यकेजे ॥ ८ ॥ अईदायतने पूजां कुर्वाणावन्यदा च ती । चारणश्रमणं दृष्टा पुत्रोत्पत्तिमपुच्छतां ॥ ९ ॥ अचिरेणैव तेनापि यतिना कृपया तयोः। प्रधानसुत्तंभूतिसदिष्टा पृष्टमात्रतः ॥ १० ॥ उत्पन्नश्राचिरेणाहं तथोः प्रीतिकरःसुतः । चारुद्शाभिधानश्र कृतः कृतमहोत्सवः ॥ ११ ॥ कतापुत्रतदीक्षत्र प्राहितः सकलाः कलाः । बालचंद्रः परां वृद्धि बांधवांभोनिधेरधात ॥ १२॥ वराहगोमुखाभिरुवहरिसिंहतमों उतकाः । महभूतिरिति प्रीता वयस्या मेऽभवंस्तदा ॥ १३ ॥ तैः सह ऋडिया यातो निम्नमा रत्नमालिनी । आपदोपहतं पश्यन् दंवत्योः प्रलिने पदं ॥१४॥ जातनियाधराशंकाः प्रगत्याञ्जपदं च त । स्तश्यामपश्याम स्थामले कदलीगृहे ॥ १५ ॥

रतिव्यतिकरम्लानपुष्पपछ्वतत्पतः । अरुपमंतरमन्विष्य सुमहागर्हेनं वनं ॥१६॥ दृष्टी विद्यापरो वक्षे कीलितो लोहकीलकैः । पार्थे लेटकखडाग्रन्यगरक्तनिरीक्षणः ॥१७॥ तिस्रः खेटकसंगृढा गृहीत्वीपधिवर्त्तिकाः । चालनोत्कीलनोन्मुलव्रणरोहा कृता मया ॥१८॥ निःकीलो निर्मणश्रासी गृहीत्वा खडुखेटकौ । निरुत्तरः खग्रत्पत्य द्वावोशस्या दिशा ॥१९॥ प्रलापानुपदं गत्वा हियमाणां द्विषा प्रियां । विमोच्यादाय तामेत्य मामबोचन्महादरः ॥२०॥ भद्र ! दत्ता यथा प्राणा स्त्रियमाणाय मे त्वया । तथैव दीयतामाशं वद कि विद्वामि ते ॥२१॥ वैताळोऽस्ति नृपः श्रेण्यां दक्षिणस्यां हि दक्षिणः । महेंद्रविक्रमो नाम्ना नगरे शिवमंदिरे ॥२२॥ तस्यामितगतिर्नामा तनयोऽहमतित्रियः । मित्रं मे धूमसिहश्च गौरसुंडश्च खेचरः ॥२३॥ हीमंतं पर्वतं ताभ्यामागतेन मयाऽन्यदा । यौवनश्रियमारुढा दृष्टा तापसकन्यका ॥२४॥ हिरण्यरोमतनया शिरीषसुक्रमारिका । जहार हृदयं हृद्या नाम्ना मे सुकुमारिका ॥२५॥ गाढाकल्पकश्चरयाय पित्रा मे याचिता च सा । संवृत्तश्चोमयोराशु विवाहः परमोत्सवः ॥२६॥ धुमसिंहोऽपि चामुन्यां सामिलापोऽभिलक्षितः । अत्रमत्तवा चाहं विहरामि तया सदा ॥२७॥ रममाणोऽय तेनाऽहं कीलितो मोचितस्त्वया । हताऽसौ मोचिता सत्रोर्मयेवं सुक्रमारिका ॥२८॥

तदेष योज्यतामद्य जनः कर्मणि वांछिते । वयोज्येष्टोऽपि तं कर्वे प्राणदस्यानुवर्शनं ॥२९॥ भवतोद्धतशस्यं मां जीवंतिमह जन्मनि । कृतप्रत्युपकारं ते प्रतीह्यद्भतशस्यकं ॥३०॥ इति प्रियंवदोऽवादि स्नीसखः खेचरो मया। कृतं कृतं हि मे सर्वे त्वया सन्नावदर्शिना ॥३१॥ श्चद्धं दर्शयता भावं वद कि न कृतं त्वया । तदेवोपकृतं पुंसां यद् सद्धावदर्शनं ॥३२॥ पुण्यवान् ननु पुष्योऽहं यसवानघ दर्शनं । जातं मे सुलभं लोके सामान्यनरदुर्लभं ॥३३॥ सर्वसाधारणं नृणामवस्थांतरवर्धनं । त्वं विषण्णमना मा भः कीलितोऽस्मीति वैरिणा ॥३४॥ उपकारमतिस्तात ! यदि मां प्रति ते ततः । मय्यपत्यमतिः कार्या त्वया नित्यमितीरिते ॥३५॥ वाढिमित्यभिधायासौ नाम गोत्रं च मे ततः । पृष्टाभिधाय मां पुच्छच स्त्रीसस्यः स सम्बद्धयौ ॥३६॥ प्रविष्टाश्च वयं चंपां विद्याधरकथारताः । दृष्ट्रभुतानुभूतं हि नवं भृतिकरं नृणां ॥३७॥ रूढा च यौवनस्थेन नाम्ना मित्रवती मया । सर्वार्थस्य सुमित्राया मातुलस्य तनमवा ॥३८॥ शास्त्रव्यसनिनो मेऽभुत्रात्मस्त्रीविषयेऽपि धीः । शास्त्रव्यसनमन्येषां व्यसनानां हि वाधकं ॥३९॥ रुद्रदत्तः पितृव्यो मे बहुव्यसनशक्तधाः । सन्मान्य योजितो मात्रा कामुकव्यवहारवित् ॥४०॥ आसीत्किलिंगसेनात्त्र गणिका गणनायिका । सुता वसंतसेनाऽस्या वसंतश्रीरिव श्रिया ॥४१॥

बन्याऽसौ नृत्यगीतादिकलाकोशलकालिनी । सौरूप्यस्य परा कोटियौंवनस्य नवोक्षतिः ॥४२॥ नत्यारंभेऽन्यदा तस्या रुद्धदशेन संगतः । ससाहित्यजनाकीर्णे स्थितोऽहं नत्यमंहपे ॥४३॥ स्चिनाटकस्च्येषे सा जातिसुकुलांजिलं । व्यक्तिस्त प्रविकाशं च प्राप्तेषु सुकुलेषु च ॥४४॥ सुष्टुंकारे प्रयुक्तेऽस्याः केशित्साहित्यवार्तिभिः । मया विकाशकालझमालाकारस्य योजिते ॥४५॥ तस्या दत्ते बुधैस्तिस्मित्रंगृष्टेऽभिनये कृते । नापितस्य मया दत्ते नखमंडलक्षोधिनः ॥४६॥ कुक्षेगोंमक्षिकायाश्र न्युदासाभिनये कृते । पूर्ववत् तैः कृते प्राप्तगोपालस्य मया पुनः ॥ ४७ ॥ रसभावविवेकस्य व्यंजिका सा च संप्रति । सुष्ठकारमदात्प्रीता स्वांगुलिस्कोटकारिणी ॥ ४८ ॥ वतः सर्वस्य लोकस्य पश्यतो मम संग्रुखं । ननाट नाटकं हारि साऽनुरागवद्या च सा ॥ ४९ ॥ उपसंहतन्त्या च निजनासादवर्शिनी । स्वमात्रे अकथयद्भावमिति साकल्यकातुरा ॥ ५० ॥ इइ जन्मनि मे मातश्रारुद्चात्परस्य न । संकल्पस्तेन तेनारं मां योजियत्रमहीस ॥ ५१ ॥ माता श्वात्वा सुताचित्रं चारुदत्तस्य योजने । दानमानादिनाभ्यव्यं रुद्रदत्तमयोजयत् ॥ ५२॥ तेन चाइस्रपायेन पृष्ठतश्रायतः पथि । गजी प्रयोज्य तहेश्यावेश्म जातु प्रवेशितः ॥ ५३ ॥ कत्तर्संबेतिया पूर्व कृतः कालिंगसेनया । स्वागतासनदानाद्यैरुपचारोऽत्र चावयोः ॥ ५८ ॥

328

छते तत्रोत्तरीयं च रौद्रदत्तं जितं तथा। ततोऽहरुद्यतो रंतुमपसार्थ तमेतया ॥ ५५ ॥ बसंतसेनया द्युतादपमार्थ स्वमातरं। कृता दुरोदरक्रीडा मया सह विदम्धया ॥ ५६ ॥ आक्तकश्च चिरं तत्र पायितोऽतिपिपासितः । मतिमोहनयोगेन वासितं शिशिरोदकं ॥ ५७ ॥ अतिविस्तंभतस्तस्यामनुरागे ममोद्भते । करग्रहणमेतस्या जनन्या कारितोऽस्म्यहं ॥ ५८ ॥ वसता तत्र वर्शीण मया द्वादश विस्मृतौ । पितरौ मित्रवत्यामा कार्येष्वन्येषु का कथा ॥ ५९ ॥ वद्धसेवाविष्टद्धा मे गुणास्तरुणिसेवया । दोषेरुपचितैश्लुमाः सज्जना इव दर्जनैः ॥ ६० ॥ स्वर्णषोडशकोटीषु प्रविष्ठासु निजं गृहं । दृष्टा कार्लिंगसेनति मित्रवत्या विभूषणं ॥ ६१ ॥ जगौ बसंतसेनां तामेकांते मंत्रकोविदा । दुहितहिंतमाभाषे कर्णे मद्वचनं कुछ ॥ ६२ ॥ गरुवाक्यामृतं मंत्रं सदाभ्यस्यति यो जनः । तमनर्थग्रहा दुरात् दौकंते न कदाचन ॥ ६३ ॥ जानास्येव जघन्यातो वृत्तिर्यद्वित्तवान प्रियः । हेयः पीलितसारः स्यादिश्वलक्तकवन्तरः ॥६४॥ तन्लग्रमलंकारं चारुदरास्य मार्थया । प्रेषितं प्रेष्यकारुण्याद् व्यसर्जयमहं पुनः ॥ ६५॥ तदस्य पीतसारस्य कुरु ताबद्विमोक्षणं । सारवंतं नरं त्वन्यं नवेशुमिव मक्षय ॥ ६६ ॥ श्रंकुनेव ततःकर्णे ताहिता साऽतिपीहिता । जगाद मातरं मातः किमिदं गदितं त्वया ॥ ६७ ॥ 39

३२२ कौमारं पतिम्राज्ज्ञित्वा चारुदत्तं चिरोषितं । कुबेरेणापि मे कार्यं नेश्वरेण परेण कि ॥ ६८ ॥ प्राणैरपि हि मे नाथश्रारुदत्तो वियोजकैः । मैवंबोचः पुनर्मातर्यदि मे जीवितं प्रियं ॥६९ ॥ पूरितं कोटिशो सुम्नैर्गृहं ते तहुहागतैः। तथापि तिज्ञहासाऽभूदकृतज्ञा हि योषितः ॥ ७० ॥ कलापारमितस्यांव रूपातिशययोगिनः । सद्धर्मदर्शिनो मेऽस्य स्याच्यागस्त्यागिनः कुतः ॥७१॥ अन्यासक्तामिति इत्वा कृत्वा तद्नुवर्त्तनं। चितयंती स्थितोपायमावयोः सा वियोजने ॥७२॥ आसने शयने स्ताने मोजने चापि युक्तयोः । योगेनायुज्य नौ निद्रामहं रात्रौ विहः कृतः॥७३॥ निद्वापाये गृहं गत्वा भर्तृनिःऋांतदुःखिनी । अपध्यं मात्रं दुःखी मार्यो च कृतरोदनी ॥७४॥ ततः कृततदाश्वासः प्रियालंकारहस्तकः । उत्तीरावर्त्तमायातो मातुलेन वाणिज्यया ॥ ७५ ॥ क्रीत्वा तत्र च कार्प्पासं ताम्रलिप्तं प्रगच्छतः । दैवकालनियोगेन सोऽप्यदाहि दवाग्निना ॥७६॥ मुक्त्वा मातुरुमश्रेन पूर्वाशां गच्छतो पृतः । सोऽपि पदुभ्यां ततो यातः प्रियंगुं नगरं श्रमी॥७७॥ सरेंद्रदत्तनाम्नाऽहं पित्रमित्रेण वीक्षितः । विश्रांतः कतिचित्रत्र दिनानि सखसंगतः ॥७८॥ सम्बद्धपात्रया यातः पर्कृत्वो भिन्ननौस्थितिः । अष्टकोटीश्वरश्चाहमभवं भिन्नपात्रकः ॥ ७९ ॥ आसाद्य फलकं कृच्लाद्रचीर्य मकरालयं। प्राप्तो राजपूरं तत्र परिवाजकमैक्षिपि ॥ ८० ॥

तेनाहं सात्वेषेण श्रांतो विश्रांतिमाहतः । रसलोभेन च विश्वास्य कांतारं च प्रवेशितः ॥ ८१ ॥ ग्राधः सद्धिको रज्ज्वा परिवाजावतारितः। प्रविष्टोऽहं विलं भीमं प्रेरितो रसतन्त्रया ॥८२॥ रसाया मूलमाशाया रज्ज्वारूढो दृढासनः। आददानो रसं पुंसा निषिद्धस्तत्र केनचित्।।८३॥ मा स्प्राक्षीस्त्वं रसं भद्र! रीद्रं यदि जिजीविषुः। स्पृशेत चेन्न जीवंतं धंचित क्षयरोगवत् ॥ ८४॥ ततश्रकितचित्तोऽहमवोचं तमिति द्वतं । त्वं भोः कः केन वा क्षिप्त इहेत्युक्तो जगाद सः ॥८५॥ उज्जयिन्या वर्णिग्मिन्नपात्रोऽपात्रेण लिंगिना । रसमादाय निश्चिमो रसराश्चसवश्चासे ॥ ८६ ॥ स्वगस्थिशेषभूतोऽहं रसभुक्तो व्यवस्थितः। ममातो निर्गमो मद्र! मृतस्यैव न जीवतः॥ ८७ ॥ संपष्टस्तेन मोः कस्त्वमित्यवोचमहं पुनः। चारुदत्तो वणिक क्षिप्तः परिवाजा तवारिणा ॥८८॥ प्रियवादीति विश्वस्य वकवृत्तेर्दरात्मनः । अधोऽघोऽनुचरो ग्रुग्धः पततीति किमद्भन् ॥ ८९ ॥ पुरवित्वा रसं तेन रज्जुमारोप्य चालितं । एकामाकृष्य कृत्वैकां कृतार्थः स खलो गतः ॥९०॥ पतितस्य तटे तेन प्रंसा निर्ममनाय मे । उपायः साधुनाऽवाचि ततश्रोति कृपावता ॥ ९१ ॥ गोधैका रसपानाय साधोऽत्रावतरिष्यति । मृत्वा शीघं हि तत्पुच्छं पृत्वा निर्गच्छ निश्चयं ॥९२॥ तहेत्युक्तवते धर्म तस्मै सम्यक्त्वपूर्वकं । सप्रपंचप्रवाचाइं सहपंचनमस्कृति ॥ ९३ ॥

323

परेद्युश्च रसं पीत्वा गच्छंत्याः पुच्छमाश्चहं । गोघाया घृतवान् दोभ्यामाकुष्टश्च वहिस्तया॥९४॥ तटीपाटितगात्रोऽहं बहिर्मुक्तोऽतिमुव्छितः । विबुद्धश्च पुनर्जन्मजातमिति व्यचितयम् ॥ ९५ ॥ शनैरुत्थाय गच्छंतमन्वधावद् यमोपमः। महिषा वनवध्ये मा प्रविष्टोऽहं गृहां ततः।। ९६ ॥ प्रसप्तोऽजगरस्तत्र मयाकांतः सम्रात्थितः । अभिधावंतमत्युप्रं सोऽगृहीन्महिषं मुखे ॥ ९७ ॥ यावचोद्धतयोर्युद्धं वर्तते विषमं तयोः । तावत् तत्पृष्ठमाकम्य निर्गतोऽद्दमतिद्वतं ॥ ९८ ॥ विनिस्तय महारण्याद प्रत्यंतग्राममाप्त्र्यां । काकतालीयतस्तत्र रुद्रदत्तं ददर्श ते ॥ ९९ ॥ क्षुत्पिपासार्तिहरणं कृत्वाऽसौ मे ततोऽज्ञवीत्। चारुद्ना! विषादं मा काषीस्त्वं श्रृणु मे बचः॥१००॥ टंकणं देशमासाद्य क्रीत्वाडजी गतिदक्षिणौ । गतौ वामपथेनातिविषमेण शनैः शनैः ॥ १०३ ॥

सुवर्णद्वीपमाविष्य समुपार्थ्य धनं महत्। प्रत्येष्यावः प्रनर्थेन रक्ष्यते कुलसंत्रतिः ॥ १०१ ॥ एकवाक्यतया तेन यातौ चैरावतीं नदीं । उशीर्य गिरिकटं च गिरि वेत्रवनं वनं ॥ १०२ ॥ अतिलंध्य समां प्राह रुद्रदत्तोऽन्वितादरः । चारुदत्ता पश्चन हत्वा कृत्वा मसाप्रवेशनं ॥१०४॥ आश्वहे तत्र नौ द्वीपे मारुंडाश्रंडतंडकाः। गृहीत्वाऽऽमिषलोभेन पक्षिणः प्रक्षिपंति हि ॥ १०५॥ निषद्धोऽपि वधादरौद्रो रुद्रदत्तोऽवधीकिजं। अजं मदीयमप्यंतं निनाय विनयस्यतः ॥१०६॥

यावन मार्यते तावत्पूर्वमेव प्रतीकृतः । मार्यमाणाय चादायि तस्मै पंचनमस्कृतिः ॥ १०७ ॥ मस्तां कत्वा सज्ञसां मामंतस्तस्य निधाय सः। प्रविज्य स्वमन्यस्यां ज्ञस्रहस्तो व्यवस्थितः॥१०८॥

मारुंडैश्रंडतुंडाभ्यां मस्त्रे नीते विहायसा । मस्त्रा काणेन मेऽन्यत्र नीत्वा क्षिप्ता क्षिती ततः ॥१०९॥

वेगाद्विपाद्य तां मस्तां निर्गतःस्वर्गसंनिर्भः। रत्नरिक्षमिरुद्दीप्तमपत्र्यं द्वीपमायतं ॥ ११० ॥ पश्यता च दिशो रम्याः पर्वताम्रे जिनालयः। प्रेक्षितो मरुदुद्वपताकाभिरिवानटत् ॥ १११ ॥ तत्र तापनयोगस्थश्रारणः अमणींऽतिके । वीक्षितो वीक्ष्य यं प्राप प्रागप्राप्तं परं सुखं ॥११२॥ ततः पर्वतमारुख त्रिःपरीत्य जिनालयं । वंदिता जिनचंद्राणां कृत्रिमाः प्रतिमा मया ॥११३॥

योगस्थो योगभक्त्याऽसौ वंदितश्च मुनिर्मया । समाप्तनियमश्चाह दस्वाऽऽसीनस्तदाक्तिषं ॥११४।

कुशली चारुद्ताः श्र कुतः स्वम इवागमः । शकुतस्य यथा पुंसः सहायरहितस्य ते ॥ ११५॥ क्रवलं नाथ! युष्माकं प्रमादादिति वादिना । नत्वा विस्मित्विन्तेन मयाऽपुरुख्यत सन्मनिः। ११६॥ प्रत्याभिक्षा करो नाथ तव महिषया च ते । अपूर्वदर्शनं मन्ये मान्यमान्यस्य पावनं ।। ११७ ॥

राज्ये संस्थाप्य मां प्राज्ये सम्यग्दर्शनमावितं । गुरोहिरण्यक्वंभस्य समीपे प्रावजत् पिता ॥११९॥

इति पृष्टेन तेनोक्तं चंपायां यस्तदा द्विषा। खेचरोऽभितगत्याख्यः कीलितो मोचितस्त्वया।।११८॥

एकविंशतितमः सर्गः । ३२६ मार्या विजयसेना मे नाम्नाऽन्यासीन्मनोरमा । ख्याता गांधर्वसेनाख्या प्रथमायामभूत्सुता॥१२०॥

इतरस्यामभूत्पुत्रो ज्येष्ठो सिंहयशःश्रुतिः । वाराहग्रीवनामान्यो विनयादिगुणाकरः ॥ १२१ ॥ राज्ये तौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा यथाक्रमं । गुरोरेव गुरोरंते प्रवज्यां श्रितवानहं ॥ १२२ ॥ क्रंमकंटकनामायं द्वीपः सागरवेष्टितः । गिरिः कर्कोटकश्चात्र चारुदत्तागतः कथं ॥ १२३ ॥ इत्युक्ते यतिनाद्यंतां सुखदुःखिविमिश्रितां । कथं कथमहं तस्मै कथामकथिकाां ॥ १२४ ॥ वदा विद्यावरी द्वी तं मुर्नि पुत्री नमस्तलात् । अवतीर्थ ववंदाते वंदनीयमनिंदितौ ॥ १२५ ॥ क्रमारौ ! चारुदत्तोभ्यं आता यो वां मयोदितः । इत्युक्ते मां परिष्वज्य स्थितावुक्त्वा बहुप्रियं ॥१२६॥ तावच द्रौ विमानाग्रादवतीर्य सुरी पुरा । मां प्रणम्य मुनि पश्चाकत्वासीनी ममाग्रतः ॥ १२७॥ अक्रमस्य तदा हेतुं खेचरौ पर्यपुच्छतां । देवावृषिमतिक्रम्य प्राप्ततौ आवकं कतः ॥ १२८ ॥ त्रिदशावचत्रहेतं जिनधर्मोपदेशकः । चारुदची गुरुः साक्षादावयोरिति बुध्यता ॥ १२९ ॥ तत्क्रयं क्रयमित्युक्ते छागपूर्वः धुरोऽमणीत्। श्रूपतां मे कथा तावत् कथ्यते खेचरौ ! स्फुटं ।।१३०॥ वाराणस्यां पुराणार्थवेदच्याकरणार्थवित्। ब्राह्मणः सोमग्रमीऽसीत्सीमिक्का तस्य भामिनी ।।१३१॥

तयोर्द्विहतरौ मद्रा सुलसा च सुयीवने । वेदव्याकरणादीनां बाह्माणां पारगे परे ॥ १३२ ॥

याह्मवरुक्य इति रूयातः परित्राद पर्यटन घरां। वाराणसीं तदायासीचाज्जिगीषामनीषया ॥१३४॥ सुलसा जल्पकालेऽस्य सावलेपा समांतरे । स्यां शुश्रुपाकरी जेतुरिति संगरमग्रहीत् ॥ १३५ ॥ पूर्वपश्चम्रपन्यस्तं तथा न्यायविदां पुरः । संदूष्य याज्ञवल्क्यस्तं स स्वपश्चमतिष्ठपत् ॥ १३६ ॥ याञ्चवल्क्यो वृतो बादे सुपराजितया तया । विषयामिषछुव्धस्तां सस्मरां समरीरमत् ॥ १३७ ॥

सुलसायाह्मवल्क्यो तो जनयित्वा शुभं शिशुं। अश्वत्थतरुमृलस्यं कृत्वा यातो कृपाच्युतौ ॥ १३८॥ तत्रोत्तानभ्रयं भद्रा दृष्टा स्वच्छ (त्य) फलादिनं। पिप्पलादाभिधानेन व्याहुयैनमवीहधत्।।१३९॥ पारगः सर्वशास्त्राणामेकदा अप्कादित्यसौ । मातः ! किमिभिधानो मे पिता जीवति वा न वा १४०॥ तयोक्तं ते पिता पुत्र ! याज्ञवल्क्यः कनीयसी । मम तेन जिता वादे सुलसा जननी तव ॥ १४१ ॥ जातमात्रमपत्राणं त्वां तौ पुत्र! तरोरघः । मुक्तवा मुक्तकृपौ पापौ यातावद्यापि जीवतः ॥ १४२ ॥ स्तनैरन्यस्त्रियाः क्षेत्रान्मया समिभवद्धितः । कर्म पूर्वे कृतं पुत्र ! पितरौ त स्मरात्तरौ ॥ १४३ ॥ इत्याकर्ण तदा तस्याः कर्णदाहकरं वचः । तद्वाचिकर्णनीत्कर्णी लब्धवर्णी रुपा स्थितः ॥ १४४॥ स्रम्भवाको रुवा गत्वा स जित्वा जनकं ततः।सुश्रृषां च तयोशको मिथ्याविनयपूर्वकं ॥ १४५॥

एकविंशतितमः सर्गः। ३२८

ततो निर्गत्य जातोऽस्मि पड्वारानजपोतकः । हृतश्च यज्ञविद्याञ्जैयेन्ने पर्वतदार्शिते ॥ १४८ ॥

पिप्पलादस्य शिष्योऽहं जडग्रंथेन वाग्वलिः । तद्दर्शनं समध्यीगासरकं घोरत्रेदनं ॥ १४७ ॥

सप्तमेऽपि च वारेऽहं देशे टंकणकेऽभवत् । अज एव निजैः पापैः श्रेरितः पाणिधातजैः ॥१४९॥ चारुदरोन मे जैनो धर्मोऽदिशि निरंजनः । दश्यः पंचनमस्कारो मरणे करुणावता ॥१५०॥ जातोऽहं जिनधर्मेण सीधर्मे विवधोत्तमः। चारुदत्तो गुरुस्तेन प्रथमो नमितो मया ॥ १५१ ॥ इत्युक्तवा निरते तस्मिन्नितरोऽपि सुरोऽन्नवीत् । श्रुयतां चारुद्वाो मे यथाऽभुद्धमेदेशकः ॥१५२॥ रसद्भेष परिवाजा पातितः पतिताय मे । सद्भै विणजोऽवोचचारुदत्तः कृपापरः ॥ १५३ ॥ मुतो गृहीतधर्मोऽहं सौधर्मेऽभवपुश्मः । सुरस्तेन गुरुःपूर्व चारुदशो नतो मया ॥ १५४ ॥ पापकुर्व निमग्नेभ्यो धर्महस्तावलंबनं । ददता कः समो लोके संसारोत्तारणं नुणां ॥ १५५ ॥ अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा । दातारं विस्मरन् पापी कि प्रनधर्मदेशिनं ॥१५६॥ पूर्वं कृतोपकारस्य पुंसः प्रत्युपकारतः । कृतित्वमुपकार्यस्य नान्यथेति विद्रो विद्रः ॥ १५७ ॥ वत्कृतौ शक्तिवैकल्ये क्लीनः स कथं न यः। सद्भावं दर्शयेशस्मै स्वाधीनं विगतस्मयः॥१५८॥

स मातुषितुसेवारूयं पिप्पलादः स्वयं कृतं । कर्तुं प्रवर्त्यं तौ निन्ये समन्युर्मत्युगोचरं ॥ १४६ ॥

इत्युक्त्वा महतीमृद्धिं मुनिखेचरसंनिधौ । संप्रदर्भ तदा देवौ देवदेवीविमानकैः ॥ १५९ ॥ वस्त्रेरग्निकोष्येमा भूषामाल्यविरुपनैः । भूषयित्वा ससत्कारमभाषेता सुभूषणैः॥ १६० ॥ आदेशो दीयतां स्वामिन कर्तव्ये समुपस्थिते । चंपां कि प्राप्यमेऽधैव सद्यो भूर्यर्थसंगतः॥१६१॥ इत्युक्तेन मया प्रोक्तं बजतो निजमास्पदं । स्मरणानंतरं देवौ पुनरागम्यतामिति ॥ १६२ ॥ यथादेशमिति प्रोच्य प्रांजलि प्रणिपत्य तौ । मुनिं मां च समापुच्छच प्रयातौ त्रिदिवं निजा।१६३॥ अहं च मुनिमानम्य विमानेन विहायसा । खेचराभ्यां सहायातः प्राविशं शिवमंदिरं ॥ १६४ ॥ तत्र स्वर्ग इवातिष्ठन् सुखेन खचराचिंतः। जन्मान्यदिव च प्राप्तः श्रुण्वन् निजयशोजनात् ॥१६५॥ अन्यदा मात्पुत्रास्ते मयाऽमा संप्रधारणं । चतुर्गाधर्वसेनाख्यां क्रमारी संप्रदर्भ मे ॥ १६६ ॥ चारदत्त ! श्रुण श्रीमानेकदावधि चल्लुपं। राजेति पृष्टवान भर्ता के मे दहितरीक्ष्यते ॥ १६७ ॥ सोऽबोचचारुद्तस्य गृहे गांधर्वपंडितः । जेताऽस्या भविता तेऽसौ कन्याया यादवः पतिः ॥१६८॥ इत्याकर्ण्य तदा तेन राज्ञा प्रवजताऽपि च । स्थिरीकृतमिदं कार्यं प्रमाणं त्वं ततोऽसि नः ॥१६९॥ दिष्ट्याभ्युपगतं तज्ज बंधुकार्यं मया ततः । धात्र्यादिपरिवाराद्या कन्येयं मे समर्पिता ।। १७०॥ कन्याया आतरौ नानारत्नस्वर्णादिसंपदां । वृतौ खेचरवाहिन्या सज्जौ चंपागमं प्रति ॥ १७१ ॥

\$30

भित्रकार्यसम्रुणुको मित्रदेवो मया स्मृतौ । स्मरणादेव संप्राप्तौ निधिहस्तौ ममांतिकं॥ १७२॥ चारुहंसविमानन साकं गांधर्वसेनया । आनीय मित्रदेवौ मां भूत्या विस्मयनीयया ॥१७३॥

सुन्यवस्थाप्य चंपायामक्षयैर्निभिभिः सह। नत्वा देवी गती स्वर्ग खेचरी च निजास्पदं ॥१७४॥

मातुलं मातरं पत्नीं बंधुवर्गं च सादरं । दृष्टा तुष्टमितं प्राप्तं प्राप्तोऽहं सुखितां परं ॥ १७५ ॥

तां ग्रथ्रवाकरीं अर्थ मदण्यतसंगतां । श्रुत्वा वसंतसेनां च प्रीतः स्वीकृतवानहं ॥ १७६ ॥ दत्तं किमिच्छकं दानं दीनानाथांगितर्पणं । विश्वस्मै बंधुलोकाय दीयते स्म यथेप्सितं ॥१७७॥ एव यादव ! संबंधः कथितस्ते स्याऽखिलः । खेचरेंद्रकुमार्यो मे विभवस्य च संमवः ॥१७८॥ यदर्थं रक्षिता कन्या स त्वं प्राप्तोऽसि धन्यया । कृतकृत्य कृतश्चाहं भवता यदुनंदन ! ॥ १७९ ॥ प्रत्यासन्नापवर्गस्य मम स्वर्गस्तपस्विभिः । तपस्थस्योदितश्रेतो यतिष्ये च तपस्यहं ॥ १८० ॥ इति गांधर्वसेनाया श्रुत्वा संबंधमादितः । चारुदत्तस्य चोत्साहं तृष्टस्तुष्टाव यादवः ॥ १८१ ॥ अहो चेष्टितमार्यस्य महौदार्यसमन्वितं । अहो पुण्यवलं गण्यमनन्यपुरुषोचितं ॥ १८२ ॥ न हि पौरुषमीद्यं विना दैवबलं तथा । ईद्यान विभवान शक्याः प्राप्तं ससुरक्षेचराः ॥१८३॥ श्चन्वेति चारुदत्तीयमारमीयं च विचेष्टितं । तस्मै गांधर्वसेनादिपर्यंतं यादवोऽबदत् ॥ १८४ ॥

इत्यन्योन्यस्वरूपङ्गा रूपविज्ञानसागराः । त्रिवर्गानुमवप्रीताथारुद्दत्तादयः स्थिताः ॥१८५॥ श्रीणार्थोऽपि पयोधिमप्यधिमतः कृपावतीर्णोऽप्यतो दुर्लेप्येऽपि च संचरन् गिरितटे द्वीपांतरे वा प्रमान्,

लक्ष्मी धर्मसखः प्रयाति निखिलां पापव्यपायाद्यत-स्तद्धर्मे जिननोधितं बुधजनाश्चिन्तंतु चितामणि ॥ १८६ ॥

रतासून कानानाच जुनकाराजनासु रचतानाचा । १०५ ॥ इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंहो जिनसेनाचार्यकुतैं चाहदत्तचारितवर्णनो नाम एकविंहातितमः सर्गः।

## द्वाविंशातितमः सर्गः

चंपायां समाणस्य सह गांधर्वसेनया । वषुदेवस्य संप्राप्तः फाल्गुनाष्टदिनोत्सवः ॥ १ ॥ देवा नंदीश्वरं द्वीपं खेचरा मंदरादिकं । यांति वंदारवः स्थानमानंदं दघतस्तदा ॥ २ ॥ जन्मनिष्क्रमणझाननिर्वाणप्राप्तितोऽर्दतः । वाष्ट्रपुञ्यस्य पूज्यां तां चंपां प्रापुः स्कुरवगुद्धां॥३॥ आगच्छंति तदा कर्तुं जिनेंद्रमहिमोत्सवं । सर्वतः पुत्रदाराधैर्भृचराश्च नभश्वराः ॥ ४ ॥ चंपावासी जनः सर्वो निश्रकाम सराजकः । प्रतिमां वासुपूज्यस्य पूज्यां पूजवितुं वहिः ॥ ५ ॥ रथैः केचिव्गजैः केचित् वाजियुग्यादिभिः परे । निर्याति स्त्रीजनाः पूर्या यात्रायां चित्रभूषणाः॥६॥ श्रीरिरश्वरथाहृदः सार्द्धं गांधर्वसेनया । जिनं पुजियतुं पुर्या निर्यातोऽसौ सपर्यया ॥ ७ ॥ भटमंडलमध्यस्थो गच्छन् जिनगृहागतः । मातंगकन्यकावेषां नृत्यत्कन्यां निरंक्षत ॥ ८ ॥ नीलोत्पलदलस्यामां वृत्तोतुंगपयोघरां । भूषाविद्यक्षताश्विष्टां योषां वा प्रावृषः श्रियं ॥ ९ ॥ सुबंधुकाधरच्छायां सुपद्मपद्माणिकां। पुंडरीकदशं दृश्यां मृत्तीमित्र शरीच्छ्यं।। १०॥ श्रियं विदयं धृति बुद्धि लक्ष्मी चापि सरस्वती । स्वयं जिनेद्रमक्तेव नृत्यंतीमतिक्रपिणी ॥११॥ स्थितो रंगितमागेऽत्र गायकः सपरिग्रहः । मृदंगी पणवी चैव दर्दरी कंसवादकः ॥ १२ ॥ वैपंत्री वैणिकश्रेष कृतुपः परिमाषितः । उत्तमाधममध्यामिः स्थितः प्रकृतिमिर्युतः ॥ १३ ॥ कुतुरेषु यथास्थानं सुप्रयुक्तं प्रयोक्तृभिः । अलातचक्रप्रतिमं गानं वाद्यं च नाटकं ॥ १४ ॥ रसाभिनयभावानामभिन्यक्ति सुनर्त्तका । सा कुर्वाणा रथस्थेन शौरिणैक्षि सजानिना ॥ १५ ॥ रूपविज्ञानपाशेन तं बबंधाशु सा स तां । बंधव्यबंधकत्वं तावन्योन्यस्प तदापतुः ॥ १६ ॥ ततो गांधर्वसेनाऽभूदीव्योक्वंचितलोचना। विपक्षम्य हि सांनिष्यमश्चिसंकोचकारणं ॥ १७ ॥ सापायमत्र वित्रासकोपायं च चिरस्थितं । मन्वाना सार्रायं साह धन्विनो रथिनः प्रिया ॥१८॥ श्विप्रमस्मात्प्रदेशास्त्रं रथं प्रेरय सारथे । शर्कराप्यलमास्वाद्य नाददाति रस्तितरं ॥ १९ ॥ इत्युक्तो नोदयद्वेगात्सारयी रथमाप सः । जिनवेश्म तमास्थाप्य तौ प्रविष्टौ प्रदक्षिणां ॥२०॥ श्चीरेक्षरसभाराषेष्ठ्रतदध्युदकादिभिः । अभिषेच्य जिनेद्राचीमचितां नुसरासुरैः ॥ २१ ॥ हरिचंदनगंघाढ्यैर्गभ्याल्यक्षताक्षतेः । पुष्पैर्नानाविधेरुद्धेर्पेः कालागुरू द्ववैः ॥ २२ ॥ दीपैदीपशिखाजालैनैवेदीनिरवद्यकेः । तावानर्चतरचौ तामर्चनाविधिकोविदौ ॥ २३ ॥ समपादौ पुरः स्थित्वा जिनाचेनकृतांजली । उचार्योपांश्चपाठेन प्रागीर्यापथदंडकं ॥ २४ ॥ काबोत्सर्गविधानन शोधितेर्यापथौ पथि । जैनेऽतिनिपुणौ श्लोण्यां निष्पक्षौ पुनरुत्थितौ ॥२५॥ पुण्यं पंचनमस्कारपदपाठपवित्रतौ । चत्ररूसममांग्रुवयग्ररणप्रतिपादिनौ ॥ २६ ॥ द्वीपेष्वर्धतृतीयेषु ससप्ततिश्वतात्मके । धर्मक्षेत्रे त्रिकालेभ्यो जिनादिभ्यो नमोऽस्त्वित ॥ २७ ॥ सामायिकं करोमीति सर्वे सावद्ययोगकं। संप्रत्याख्यामि कार्यं च तावदित्युज्जितांगकौ ॥ २८॥ शत्रों मित्रे सुखे दुःखे जीविते मर्गेऽपि वा । समतालाभलाभे मे ताविदत्यंतराश्चरी ॥ २९ ॥ सप्तप्राणप्रमाणं तु स्थित्वा कृत्वा क्षिरों ऽजिलें । इत्युदारहतां अव्यं तौ चतुर्विञ्चतिस्तवं ॥ ३०॥ ऋषमाय नमस्त्रभ्यमजिताय नमो नमः। श्रेमवाय नमः शस्वदमिनंदन्। ते नमः॥ ३१ ॥

नमः सुमतिनाथाय नमः पद्मप्रभाय ते । नमः सुपार्श्वविक्षेशे नमश्रंद्रप्रमाहिते ॥ ३२ ॥ नमस्ते पुष्पदंताय नमः शीतलतायिन । नमोऽस्तु श्रेयसे श्रीशे श्रेयसे श्रितदेहिनां ॥ ३३ ॥ नमोस्त नासपुज्याय सपुज्याय जगत्त्राये । वर्तते यस्य चंपायां निःकंपोऽयं महामहः ॥ ३४ ॥ विमलाय नमो नित्यमनंताय नमो नमः । नमो धर्मजिनेंद्राय शांतये शांतये नमः ॥ ३५ ॥ नमस्ते कुंथुनाथाय तथाऽराय नमस्त्रिधा । मह्नये शल्यमह्नाय मुनिसुवत! ते नमः ॥ ३६ ॥ नमोऽस्त निमनाथाय निमतास्त्रभवने सदा । यस्यदं वर्तते तीर्यं सांप्रतं भरतावनौ ॥ ३७ ॥ अरिष्टनेमिनाथ।य मविष्यत्तीर्थकारिणे । हरिवंशमहाकाशशकांकाय नमो नमः ॥ ३८ ॥ नमः पार्श्वजिनेंद्राय श्रीवीराय नमोऽस्तु ते । सर्वतीर्थंकराणां च गणेंद्रेभ्यो नमः सदा ॥ ३९ ॥ क्रत्रिमाक्रत्रिमेभ्यश्च सदनेभ्योईतां नमः । भवनत्रयवर्तिभ्यः प्रतिविवेभ्य एव च ॥ ४० ॥ इत्यं कृत्वा स्तवं मच्या तौ प्रहृष्टतनृरुहौ । प्रणेमतुः शिरोजानुकरस्पृष्टघरातलौ ॥ ४१ ॥

पूर्ववत्युनरूत्याय कायोत्सर्जनयोगतः । पुण्यं पंचगुरुस्तोत्रग्रुद्ररीरचतामिति ॥ ४२ ॥ अर्हेक्क्यः सर्वदा सर्वसिद्धेभ्यः सर्वभूमिषु । आचार्यभ्य उपाध्यायसाधभ्यश्च नमो नमः ॥४३॥ परीत्य जिष्णुधिष्ण्यंतौ रथमारुह्य हारिणौ। प्रविष्टौ दंपती चंपां संपदा परया ततः ॥ ४४ ॥

नर्चकीप्रेक्षणक्षिप्तश्रक्षिरिगतलक्षितः । स तां प्रणाममात्रेण मानिनीमनयद्वश्रं ॥ ४५ ॥ विवक्षप्रेक्षणासक्तिसापराधेऽपि भर्त्तरि । स्त्रीणां प्रणयकोपस्य प्रणामो हि निवर्त्तकः ॥ ४६ ॥ अथ विद्यापरीवृद्धा वृद्धा विद्येव रूपिणी । तत्कन्ययान्यदोत्सृष्टा त्रिपुंद्कृतमंडना ॥ ४७ ॥ एकांते सुस्थितं हम्पें कथंचित्रित्तहारिणी । दत्ताश्चीः शौरिमाहैवमासीना सन्मखासने ॥ ४८ ॥ प्राणवस्तुनो वीर ! विस्तरस्तव चेतसि । ग्रुद्धादर्श्वतले यद्भव यद्यपि प्रतिभासते ॥ ४९ ॥ तयाप्यनुद्यते वस्तु मया विद्याधर्श्यतं । सो (?) विषीषधिनाथस्य स्पृष्टं कि नौषधिःस्पृश्चेतु॥५०॥ प्रदर्शितजगज्जीन्यो युगाद्यो वृषभेश्वरः । भरतेश्वरविन्यस्तराज्योऽसौ प्रावजद् यदा ॥ ५१ ॥ राजश्वत्रोग्रमोजाद्यास्तदा तत्तपति स्थिताः । चतुःसहस्रसंख्या ये प्राग्मग्राश्च परीपहैः ॥५२॥ तेषां मध्ये तु यौ भयौ निमर्विनमिरित्युभौ । भ्रातरी पादयोर्रुयौ मर्तुस्तस्थतुर्थिनौ ॥ ५३ ॥ धरणेन धरण्येन निर्गत्य धरणैः सह । दित्यदित्यभिधानाभ्यां देवीभ्यामागतेन तौ ॥ ५४ ॥ आश्वास्य जिनमक्तेन विद्याकाशो जिनांतिके । ताभ्यां प्रदापितस्तेन स्वदेवीभ्यां महात्मना॥५५॥ विद्यानामदितिस्त्वष्टी निकायान् प्रदर्वे। तदा। गांधर्वसेनकश्रासौ विद्याकोशः प्रकाशितः ॥५६॥

मनुष्य मानवस्तत्र निकायः कौशिकस्तदा । गौरिकश्रैव गांधारो भूमितुंडश्च खंडितः ॥ ५७ ॥ निकायौ चापरा ख्यातौ मूलवीर्यकशंकुकौ ।ते चार्यादित्यगंधविस्तया व्योमचराःस्मृताः ॥५८॥ दित्या चाष्टी निकायास्ते वितीणीः प्रज्ञगाभिधाः। मातंगः पांडुकः कालः स्वपाकः पर्वतोऽपि च५९ वंशालयः पांग्रमुलो वृक्षमूलस्तथाष्टमः । दैत्यपन्नगमातंगनामतः परिभाषिताः ॥ ६० ॥ षोडशानां निकायानामिमा विद्याः प्रकीतिंताः। सर्वविद्याप्रधानत्वं या प्रपद्य व्यवस्थिताः ॥६१॥ प्रव्यक्षी रोहिणी विद्या विद्या चांगारिणीरिता । महागौरी च गौरी च सर्व विद्यापकार्वणी ॥६२॥ महाश्वेताऽपि मायुरी हारी निर्वज्ञशाहुला। सा तिरस्कारिणी विद्या छ।यासंक्रामिणी परा ॥६३॥ क्रष्मांडगणमाता च सर्वविद्याविराजिता । आर्यकृष्मांडदेवी च देवदेवी नमस्कृता ॥ ६४ ॥ अच्युतार्यवती चाऽपि गांधारी निर्वृतिः परा । दंडाध्यक्षगणाश्चापि दंडभूतसहस्रकं ॥ ६५ ॥ भद्रकाली महाकाली काली कालमुखी तथा। एवमाद्याः समाख्याता विद्यो विद्यापरेशिनां॥६६॥ एकपर्वा द्विपर्वा च त्रिपर्वा दश्वपर्विका । श्रतपर्वा सहस्राख्या लक्षपर्वाऽवलक्षिता ॥ ६७ ॥ उत्पातिन्यश्च ताः सर्वोस्त्रिपातिन्यस्तथापि च । धारिण्यंतर्विचारिण्यो जलाग्निगातिदाश्चिणाः ॥६८॥ निःश्वेषेषु निकायेषु नानाशक्तिसमन्विताः । नानानगनिवासिन्यो नानौषधिविदस्तया ॥६९॥

सर्वार्थिसद्धा सिद्धार्था जयंती मंगला जया । संक्रामिन्यः प्रहाराणामैश्वय्याराधनी तथा ॥७०॥ विश्रल्यकारिणी चेव व्रणसंरोहिणी तथा । सवर्णकारिणी चैव मृतसंजीवनी परा ॥ ७१ ॥ सर्वाः परमकल्याण्यः सर्वा मंत्रपरिष्कृताः । सर्वविद्यावलैर्युक्ताः सर्वलोकाहताबहाः ॥७२॥ सर्वाः पठितविद्यास्ता विद्या दिव्यीपधिस्तथा । घरणो नमये तस्मै ददौ विनमयेऽप्यसौ ॥७३॥ धरणेंद्रवितीणें च विजयार्थे धराधरे । निर्वदक्षिणभागेऽस्थादत्तरे विनिमस्तथा ॥ ७४ ॥ नानाजनपदोपेतौ मित्रबांधवसंस्तृतौ । सुखेन तस्यतुर्वारौ तौ श्रेण्योरुमयोरुमौ ॥ ७५ ॥ औषधीश्रापि विद्याश्र सर्वेभ्यो ददतश्र तौ । विद्यानिकायसंज्ञाभिः ख्याताः विद्याधराश्र ते ॥७६॥ गौरीणां गौरिका वेद्या मनुनां मनुनामकाः । गांधारीणां च गांधारा मानवीनां च मानवाः ॥७७॥ कीशिकीनां च विद्यानां वेद्याः कीशिकनामकाः। भूमितुंडकविद्यानां भूमितुंडाः प्रसापिताः। ७८॥ तथैव मुलवीयोस्तु मुलवीयेकलेचराः । शंकुकानां च विद्यानां शंकुकाः खेचराः स्मृताः ॥७९॥ विद्यानो पांडकीनां च पांडुकेयाः प्रभाषिताः। कालाः कालकविद्यानां स्वपाकानां स्वपाकजाः।८०॥ मातंगीनां च विद्यानां मातंगा नामतो मताः ।पर्वतानां च विद्यानां पार्वतेथाः खचारिणः॥८१॥ १ ' अशब्दाराधिनी १ इति स पुस्तके ।

विद्यानां वृक्षमूलानां खेचरा वार्श्वमूलिकाः । एवं ते क्रमशः प्रोक्ता निकायानां खचारिणः॥८३॥ दशोचरशतं तेषां नगराणि खगामिनां । पष्टिरुत्तरभागे स्यः पंचाशदृक्षिणे पुनः ॥ ८४ ॥ आदित्यनगरं रम्यं पुरं गुगनवल्लमं । पुरा चमरचंपा च पुरं गुगनमंडलं ॥ ८५ ॥ विजयं वैजयंतं च शत्रंजयमरिंजयं । पद्मालं केतुमालं च रुद्राश्वं च घनंजयं ॥ ८६ ॥ वस्वौकं सारानिवहं जयंतमपराजितं । वराहं हस्तिनं सिंहं सौकरं हस्तिनायकं ॥ ८७ ॥ पांडुकं कोश्विकं वीरं गौरिकं मानवं मनुः । चंपा कांचनमैशानं मणिवजं जयावहं ॥ ८८ ॥ नैमिषं हास्तिविजयं खंडिका मणिकांचनं । अशोकं वेणुमानंदं नंदनं श्रीनिकतनं ॥ ८९ ॥ अग्निज्वालं महाज्वालं मार्च्यं तत्पुरनंदिनी । विद्युत्प्रभं महेंद्रं च विमलं गंधमादनं ॥ ९० ॥ महापुरं पुष्पमालं मेघमालं शशिप्रभं । चूडामणि पुष्पचुढं हंसगर्भे बलाहकं ॥ ९१ ॥ वंशालयं सौमनसं तथैव परिकीत्तितं । विजयाधीत्तरश्रेण्यां पष्टिरिष्टा इमाः पुरः ॥ ९२ ॥ रथनपुरमानंदं चक्रबालमरिंजयं । मंडितं बहकेत्वारूपं नगरं शकटाम्रखं ॥ ९३ ॥ पुरं गेंघसमुद्धं च नगरं शिवमंदिरं । वैजयंतं रथपुरं श्रीपुरं रत्नसंचयं ॥ ९४ ॥

आषाढं मानवं समें स्वर्णनामं शतह्दं । अंगावते जलावर्षे तथावर्षे वृहद्गृहं ॥ ९५ ॥ शंखवजं च नामांतं मेघकूटं मणिप्रमं । कुंजरावर्त्तनगरं तथैवासितपर्वतं ॥ ९६ ॥ सिंघकश्चं महाकश्चं सुकश्चं चंद्रपर्वतं । श्रीकृटं गौरिकृटं च लक्ष्मीकृटं धराधरं ॥ ९७ ॥ कालकेशपुरं रम्यं पार्वतेयं हिमाह्यं । किनरोद्गीतनगरं नमस्तिलकनामकं ॥ ९८ ॥ मगधासारनलकां पांग्रवृत्तं परं तथा । दिन्यीषधं चार्कवृत्तं तथैवोदयपर्वतं ॥ ९९ ॥ विख्यातामृत्धारं च मातंगपुरमेव च । भूमिकुंडलकृटं च जंबशकुपुरं परं ॥ १०० ॥ श्रेण्यां त दक्षिणस्यां हि पुराण्येतानि पर्वते । श्रोमया स्वर्गतल्यानि पंचाशचैव संख्यया ॥१०१॥ परेष तेष च स्तंमास्तिकतायाख्ययाऽऽहिताः। ऋषमाधीशनागेशदित्यदित्यर्चयाकिताः॥१०२॥ धनवो विनमेर्युक्ता विनयेन नयेन च । नानाविद्याकृतोद्योता जाताः सुबहुत्रास्ततः ॥ १०३ ॥ संजयोऽरिजयो नाम्ना शत्रुंजयधनंजयौ । मणिचुलो हरिश्मश्रुमेघानीकःप्रमंजनः ॥ १०४ ॥ चुडामणिः श्रतानीकः सहस्रानीकसंश्रकः । सर्वेजयो वज्जबाहर्महाबाहररिंदमः ॥ १०५॥ इत्यादयस्त ते स्तुत्या उत्तरश्रेणिभूषणाः । मद्रा कन्या सुभद्रान्या स्नीरत्नं भरतस्य सा॥१०६॥ नमेस्त तनया जाता बहुको बहुरोचिषः । रतिस्तनयसोमश्च पुरुहुतौंऽक्रमान हरिः ॥ १०७ ॥

हरिवंडापराजं ।

\$80

जयः पुरुस्त्यो विजयो मातंगो वासवादयः । कन्या कनकपुंजश्रीः कन्या कनकमंजरी ॥१०८॥ निमश्च विनिधः पश्चाद्विपश्चित्पुत्रमंडले। न्यस्तविद्यार्थरेश्वयौ निवृत्तौ जिनदीक्षितौ ॥ १०९ ॥ मातंगो विनमेः सूनुः सूनवस्तस्य भूरिक्षः । तत्पुत्रपौत्रसंताना जातः स्वर्मोक्षसाधनः ॥११०॥ जिनस्य क्षेकविंशस्य तीर्थे मातंगवंशजः । राजा प्रहसितो जातः पुरे बसितपर्वते ॥ १११ ॥ श्रीमातंगान्वयच्योमपतंगस्य प्रतापिनः । अहं हिरण्यवत्याख्या विद्यावृद्धस्य भामिनी ॥ ११२ ॥ पुत्रों में सिंहदंष्ट्रारूयस्तरय नीलांजना प्रिया। नीलनीरजनीलामा कन्या नीलंबशास्त्रयोः॥११३॥ अनीलयशसस्तस्याः कुलशीलकलागुणैः । कृतोद्यमं मया वंशी वर्णितो लब्धवर्णया ॥ ११४ ॥ हरिवंशनमश्रंद्र ! चंद्रमुख्याऽवलोकितः । नृत्यंत्या त्वं तयेहैत्य वासुपुज्यमहाहवे ॥ ११५ ॥ तव दर्शनमेतस्या मुखहेतुरभूद् यथा । दुःखहेतुस्तर्यवाद्य वर्तते विरहे स्मृतं ॥ ११६ ॥ न सा स्नाति न सा अंको न सा बक्ति न बेष्टते। साडनंगशरशब्या च जीवतीति महाझतं ॥११७॥ तस्यामेतदबस्थायां कुलमस्माकमाकुलं। न वेत्ति किं करोमीति पितृमातुपुरोगमं ॥ ११८ ॥ कन्याया मानसं प्रश्ने द्योतितं कुलविद्यया । पश्चिन्यवान्यया भूत्या बुवमार्तगदृषितं ॥ ११९ ॥ त्तो विनिश्चितास्माभिर्यादवञ्च तवेप्सया । मत्तमातंगगामिन्याः कन्याया हृद्यव्यया ॥१२०॥

आमताऽस्मि ततो नेतुं भवंतं तत्र यादव । सा तवैव विदोहिष्टा तदेहि परिणीयतां ॥ १२१ ॥ स अत्वा तदवस्यां तां चेतश्रोरणकारिणीं । सोत्कंठितोऽपि तत्काले नैच्छचंपाविनिर्गमं ॥१२२॥ आगमिष्याम्यहं तावत्त्वं तां तावत्तन्दरी । अव ! विवाधरां गत्वा ममोदंतेन सांत्वय ॥ १२३॥ सैत्युक्त्यज्ञन्या म्रका दशाशीरेवमस्त्वित । मनोरयरयारुढा गत्वा कन्यामसात्वयत् ॥ १२४॥ स्नात्वा पर्योधरोन्युक्तैर्वसुदेवो नवोदकैः। कृत्वा पर्योधराश्चेषं कांत्रया श्रयितोऽन्यदा ।।१२५॥ मीमदर्शनयाऽऽकृष्टकरो वैतालकन्यया । विवृद्धोऽताडयन्म्रम्घो भूजेन दृढमुष्टिना ॥ १२६ ॥ नीतत्र निश्चि निश्चियनराकारभूता तया । रथ्यामार्गेण दुर्बाहं महापित्वनं यदः ॥ १२७ ॥ मातंगीमिर्मुनं मंगीसंगीताङ्कप्रमात्मभिः । संगतामिंगितज्ञोऽत्र मातंगी श्रीरिरेक्षत ॥ १२८ ॥ एडि स्वागतिमत्याह सा इमती तमेत्या । सिक्ता वैतालविद्याभिर्हसंत्यंतरधीयत ॥ १२९ ॥ मातंग इति मा मंस्या त्वं हिरण्यवतीत्यहं । कल्पो मातंगविद्यायाः शौरेऽयं कार्यसाधनः॥१३०॥ सेयं त्वा नाप्तितो म्लाना बाला चेतोमलिम्छुचं। बाला वष्टि इढं नेतं बाहुपाञ्चेन बंघनं ॥ १३१ ॥ तमित्युक्वांतिकं प्राप्तां सा नीलयशस जगौ । ब्रह्मभः स्पृश सोऽयं ते करेण करपछुवं ॥ १३२ ॥ साऽनुक्षाता करेणास्य मस्विकावयवा करं । प्रसारितांगुलि बाला स्वेदिनस्तादकाः प्रदक्ति।।१३३॥

३४२

. غــ خــ خــ د

तयोः प्रेमतरुः सिक्तस्तनुस्पर्शसुखांभसा । रामांचन्यपदेशेन न्यम्रंचन् कर्करांकुरान् ॥ १३४॥ पाणिग्रहणमाद्यं हि तदेवासीत्तदा तयोः । भावाद्रीकृतयोः पश्चाद्धाविता व्यावहारिकं ॥१३५॥ सद्यो विद्याघरी वृदं खग्रुत्पत्य ततोऽखिलं । शौरिणा सह संहृष्ट्रमुत्तरादिश्रम्रद्ययो ॥ १३६ ॥ भूपौषधिप्रभाषिडखंडितध्वांतसंत्रतिः । रेजे खे खेचरस्त्रीणां संहतिस्तिहितां यथा ॥ १३७॥ तदा भौरिरिवाकींऽपि करसंपर्कमात्रतः । प्राप्रीलाशाबधुवक्त्रमकरोत्प्रमयोज्ज्वलं ॥१३८॥ अघोदितो नभौ भातुः पाटलः प्राम्बधुमुखे । दिवसस्य स्फुरद्वाढमर्घदष्ट इवाधरः ॥ १३९ ॥ सर्वोदितमभात्प्राच्या मुखमंडलमंडनं । मार्तडमंडलं यद्वत्सीवर्ण कर्णकुंडलं ॥ १४० ॥ रविणा भौरिणेवाञ्च भवनद्योतकारिणा । द्यावापृथिच्यौ विस्पष्टै द्राक् दृष्टिप्रसरे कृते ॥१४१॥ शौरि हिरण्यनत्याह महारण्यनगावृतं । अधः पत्रयसि यं भूमी कुमार! गिरिम्रुकतं ॥ १४२ ॥ श्रीमंतं प्रवदंतीमं हीमंतं नामतो गिरि । तपः श्रीमंतमाधने लोकं हीमंतमप्ययं ॥ १४३ ॥ श्यामयाऽश्वनिवेगस्य दुहित्रांगारकः खगः। युद्धे खंडितविद्योऽत्र विद्यासिद्धि प्रतिस्थितः॥१४४॥ दर्शनेन तवास्याश्च किल विद्या प्रसिद्धचित । तवाऽस्यानुग्रहेच्छा चेहेहि देहि स्वदर्शनं ॥१४५॥ इत्यको विदित्तत्रयामाक्षेमवार्चः स तोषवान । जगाद किमनिष्टेन दृष्टेनांगारकेण मे ॥ १४६ ॥

कालातिपातिमिर्व्यर्थैः ऋीडितैरिह किं कृतैः । प्रयामो वयमास्स्व त्वं पत्र्यामः व्वासुरं प्ररं ।।१४७॥ एवमास्त्वित नीत्वाऽसौ स्थापितोऽसितपर्वते । कृतविद्याधरीरक्षो वाह्योद्याने मनोहरे ॥ १४८ ॥ प्रविष्टा तृष्ट्यिता च निजं नीलयञ्चाः प्ररं । शौरिसंकथया तस्थौ तत्समागमकांक्षया ॥ १४९ ॥ सस्नातोऽलंकतो भूत्या महत्या स रथः स्थितः। प्रवेशितः पूरं वीरः खेचरैः स्वर्गसंनिमं॥१५०॥ दृष्टः सप्रश्रयं श्रीमानवितृप्तविल्रोचनैः । जनैः स सिंहदंष्ट्रैः सतुष्टांतःप्ररपूर्वकैः ॥ १५१ ॥ ततः पुण्यदिन पुण्यपूर्णयाः पूर्णरूपयाः । विधिपूर्वं तयोवृत्तं पाणिग्रहणसंगरुं ॥ १५२ ॥ स नीरुपञ्चस बारिनेगरेऽसितपर्वते । रत्येव सहितः कामः कामनोगानसवत ॥ १५२ ॥ नीलं नीलयशो यशो न जनितं स्रीमिर्जितः स्तैर्गुणैः

> शौरे: शौर्यश्ररीरिणो हि न यश: कष्णीकतं खेल्वैर: । तत्तत्र स्थितयोस्तयोः सुखरसं प्रेमप्रशक्तात्मनोः

शाकल्येन जनो जिनप्रवचनज्ञो हि प्रवक्तुं श्वमः ॥ १५४ ॥

इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनेसनाचार्यकृतों नीलयशोवर्णनो नाम द्वाविंशः सर्गः ।

## त्रयोविंजः सर्गः ।

प्रासादस्योऽन्यदा श्रद्धा महाकलकलध्वानि । इत्यपुन्छत्प्रतीहारी शौरिः पार्श्वव्यवस्थितां ।।१॥ इतो हेतोरयं लोको वर्तते मुखरोऽखिलः । इत्युक्ता साऽवदशस्मै वृशवृत्तांतवेदिनी ॥ २ ॥ श्रुण देवास्ति ग्रैलेऽस्मिन् नगरं श्रकटाम्रसं । तस्येशो नीलवान् नाम्ना व्योमगानामधीश्वरः॥३॥ नीलस्तस्य सताः कन्या मान्या नीलांजनाभिधा । कुमारकन्ययोर्वेचा संकथा च तयोरिति ॥४॥ पुत्रों में ते यदा कन्या भविता अविता तयोः। अविवादी विवाहोऽत्र गोत्रप्रीतौ परस्परं ॥५॥ ऊढायाः सिंहदंष्ट्रेण श्रग्ररेण तवाप्रना । सेयं नीलांजनायात्र याता नीलयञ्चाः सुता ॥ ६ ॥ नीलस्पोद्रहमार्थस्य नीलकंडस्तु या सुद्धः। जातोऽस्मै याचते स्मैतां स नीलयञ्जसं तदा ॥७॥ सिद्धादेशस्य सत्साधोरादेशालु वृहस्पतेः । दश्यं तेऽदेशकेशपित्रे पित्रा यत्तस्विने ॥ ८ ॥ पितृपुत्री च तौ नीलनीलकंडी समांतरे । खलाँ च सिंहदंष्ट्रेण व्यवहारं श्रिताविमौ ॥ ९ ॥ न्यायेन च तयोरत्र जितयोः श्वश्चरेण ते । उचै : खचरलोकेन कृतः कलकलण्डनिः ॥ १० ॥ इति श्वत्वा प्रतीहायो वचः सूर्यपुरोद्धवः । कृतस्मितश्चर्खं तस्यो स नीलयश्चसा सह ॥ १९ ॥ श्राप्तां धनकृता श्लेषां प्रावृष विषयात्रियां । शुक्लायां गस्वर्नेहृद्धां सोन्वभूतां वभूमिव ॥ १२ ॥

384

प्राप्तः श्वरद्युर्देप्तः श्वरपुंखकरस्ततः । गुंजङ्गंगज्यया सज्ज्यं प्राज्यवाणासनश्रिया ॥ १३ ॥

काले विद्याधरास्तत्र स्वविद्यीषधिसिद्धये । निगृहीतमनोवेगा मनोवेगा विनिर्ययुः ॥ १४ ॥ तदा तौ दंपती क्षेत्रं व्हीमंतं कामवर्षिणौ । प्रयातौ विद्ययाश्विष्टौ वनं विद्युद्यनौ यथा ॥१५॥ असैपत्नसपत्नीकतापसस्त्रीघरोरसं । असिधाराव्रतं तीवं चरंतिमव संतर्तं ॥ १६ ॥ मधुपानमदोन्मत्तपतित्रमधुपा रवैः । विध्यतो मदनस्यैव स श्वरज्यारवैर्धृतः ॥ १७ ॥ अवतीणौं तमुदगंधि सप्तपर्णावतंसकं । हारिणं वर्णयंती तौ मरुद्रघणितभूरुहं ॥ १८ ॥ परिश्रम्य चिरं शोभां पश्यंतौ तृप्तिवर्जितौ । गिरेः सानुषु रम्येषु ररम्येते स्म सस्मरौ ॥ १९ ॥ तयोः संभोगसंभारः पुष्पपछनकल्पिते । तल्पेऽनल्पोऽपि खेदाय समजायत नो तदा ॥ २० ॥ चिरेण रतिसंभोगसंभूतस्वेदभूषितौ । निष्कांतौ कदलीगेहात् तौ रक्तांतविलोचनौ ॥ २१ ॥ मुक्तकेकारवं तत्र चित्रगात्रमप्रयतां । कलापिनमकस्माचौ मयूरं मचलोचनं ॥ २२ ॥ शोभया हुतचित्रां तां ग्रुक्तादित्सुः सकौतुका। स्कंघमारोप्य तेना स्ता नीता नीलयशाः नमः॥२३॥ नीचेन नीलकंठेन नीलकंठवपुर्भता । हतायां विहलो बध्वां वसुदेवोऽश्रमहने ॥ २४ ॥ १ ' असम्पन्नसपत्नीकतापसश्रीघरोरसं ' इत्यापिपाठः ।

गोष्ठे गोपन्युयतक्षत्विपामापरिश्रमः । उपित्वा प्रातरुत्थाय स प्रायाहक्षिणां दिशं ॥ २५ ॥ पुरं गिरितटं तत्र वत्रत्राकारवेष्टितं । दृष्टा हृष्टः प्रविष्टोऽसौ विशिष्टजनतावृतं ॥ २६ ॥ वेदाध्ययनिवर्षाषम्भवरीकृतदिग्मस् । तत्रापुच्छकारं कंचिदिति शौरिः स कौतकः ॥ २७ ॥ कि केनात्र महादानमाहवेभ्यः प्रवर्तितं । येनामी मिलिता विश्वे मेदिन्या वेदवेदिनः ॥२८॥ सोऽबोचद्वसदेवोऽत्र भोजकोऽस्यास्ति कन्यका । सोमश्रीरिव सोमश्रीः कलावेदविशाखा।।२९॥ जेता बेदविचारेश्स्याः यः स भर्त्ता मविष्यति। इति दैवज्ञवाक्येन संहता बैदिकी प्रजा ॥ ३० ॥ जघनस्तनभाराची तनुमध्यातिरूपिणी । भरक्षमस्य नो विद्याः कस्योपीर पतिष्यति ॥ ३१ ॥ श्रुत्वैवं शब्दमात्रेण सा कन्या श्रोत्रहारिणी । इंसीच राजहंसस्य चक्रे सोत्कंठितं मनः ॥ ३२ ॥ ब्रह्मदत्तम्प्रपाध्यायं सोभ्युपेत्य निवेद्य च । गोत्रसंचारणं वेदानहे। ध्यापय मामिति ॥ ३३ ॥ आर्थास्त्वमिह कि वेदान धर्मानधिजिगांससे । अनार्षानथवा वेदानित्यवादीदसी गुरुः ॥३४॥ कथं द्वैविध्यमेतेषामिति पृष्टोऽवदत्पुनः । प्रहृष्टहृदयोऽत्यर्थं यथार्थवचनो द्विजः ॥ ३५ ॥ षटकर्मसु प्रजा प्राप्ताः करपनृक्षपरिक्षये । यः शशास पुरा वेदैलिभिवेपैरिनाश्रिताः ॥ ३६ ॥ हिमविष्यस्तनामोगां राप्यपर्वतद्वारिणीं । वाधिकांचीगुणां राजा योश्न्यमृद्धसुधावधूं ॥ ३७ ॥ राज्ये पुत्रशतं प्राज्ये संस्थाप्य भरतादिकं । यो मुम्रुश्चविनिःक्रांतः सचतुर्नुसहस्रकः ॥ ३८ ॥ यश्चत्वारश्चतुर्वेदस्तपो दुश्चरमात्मभूः । घीरो वर्षसहस्रं वै पराजितपरीषहः ॥ ३९ ॥ समस्पादितकैवल्यवेदनेत्रेक्षिताखिलः । धर्मतीर्थेन यश्रके धर्मतीर्थं खलोज्यतं ॥ ४० ॥ बी ही धर्माश्रमी धन्यों गृहिश्रमणसंश्रयो । स्वर्गापवर्गसीख्यस्य सिद्धये दर्शयन्त्रानिः॥४१॥ द्वादशांगविकल्पेषु वेदेषु यतिवृत्तिषु । अंतर्गता गृहस्थानां यथोक्ताचारदर्शिना ॥ ४२ ॥ गुणशिक्षात्रतस्थानामनेकनियमश्रितां । तेन ये दार्शिता वेदा ऋषमप्रम्रणार्षमाः ॥ ४३ ॥ तानधीत्य तदक्तेन विधिना मरतार्चितः । धर्मयञ्जानयच्छाद्ययुगे विष्रगणोऽखिलः ॥ ४४ ॥ अनाषीणां त वेदानाम्रत्पत्तिरभिधीयते । ऐदंयुगीनविद्राणां तात्वर्यं यत्र वर्तते ॥ ४५ ॥ भूषो धारणयुग्मेऽभृत्पुरे यो रणभूमिषु । अयोधनतया योधैरयोधन इतीरितः ॥ ४६ ॥ भूषितादित्यवंशस्य सोमवंशतनुद्धवा । दितिस्तस्य महादेवी तृणविंदोः कनीयसी ॥ ४७ ॥ सा योषिद्गुणमंजूषामद्भत मुलसां मुतां । यौवने च पिता तस्याः स्वयंवरमचीकरतः॥४८॥ आगताश्र समाहताः पृथिन्यां पृथुकीर्त्तयः । स्वयंवरार्थिनो मुषाः सादराः सगरादयः॥४९॥ सगरस्य प्रतीहारी नाम्ना मंदोदरी दितेः । गृहं गताऽन्यदाऽश्रीवादेकांते वचनं दितेः ॥५०॥

सुर्केस ! श्रम् वृत्तं मे वरसे त्वं मातृबत्सले । सत्यानुसारिणी स्नेहव्यक्तिर्मातरि यन्मता।१५१॥ जातः सर्वयशोदेव्यां तृणविंदोर्ममाग्रजात् । स्थितं क्षेत्रभिषक्षित्य श्रिया तु मधुर्पिगलः ।।५२॥ पूर्वमेव मया तस्मै मनसा त्वं निरूपिता । मन्मनोरथमेवातः पूरम त्वं स्वयंवरे ॥ ५३ ॥ इत्युक्त्वा सुलसा माश्रु मातरं प्राहु सा वरा । मारोदीर्मातरिष्टं ते कुर्वे राजन्यसंनिधी ॥५४॥ इत्युक्तमखिलं श्रुत्वा गत्वा मंदोदरी रहः । कन्यास्वीकारचित्ताय सगराय न्यवेदयत ॥५५ ॥ ततः पुरोहितेनाञ्च सगरो विश्वभृतिना । नरलक्षणविज्ञापि रहः शास्त्रमकारयत ॥ ५६ ॥ स्वयंवरघरोत्सात लोहमंजूविकोद्भृतं । अदर्शयत्पुरो राज्ञां पुस्तकं भूमधूसरं ॥ ५७ ॥ स्वयंवरार्थिनां तेषां पुरः पुस्तकप्रचकैः । अवाचयत्पुरोधात्र लक्षणश्रवणार्थिनां ॥५८॥ मत्स्यशंखक्रशाद्यंकौ पद्मगर्भनिभोदरौ । सुपार्णिमागशोभादयौ सुश्चिष्टांगुलिपर्वकौ।।५९॥ रिनम्घतात्रनाती पादी गृढगल्की शिरोज्झिती। सोष्णी कुर्मोझती स्वेदमुक्की स्तां पृथिवीपते:॥६०॥ सर्पाकारी शिरानदी वक्ती रुक्षनखी स्मृती । पादी पापवतः पुंतः संशुष्की विरलांगुली ॥ ६१ ॥ सिन्छद्री सकपायी च वंशच्छेदकरी त ती । हिंसस्य दम्धमुच्छायौ पीतौ गम्येत राषिणः ॥६२॥ १ इलसे शणु वत्से मे वचस्त्वं मात्वत्सले । इति स पुस्तके ।

अरुपातितनुरीमानुवृत्तजेषा युजानवः । हत्तोरवः श्रुभा निद्याः शुष्कजेषोरुजानवः ॥६३॥ एकैकं कुपके रोम राज्ञां दे हे सुमेधसां । ज्यादीनि जडीनस्वानां केशार्थवं फलाः स्मृताः ॥६४॥ अस्पं दक्षिणतो वक्षं स्यूलग्रंथि शुभं शिक्षोः। शिश्नं तद्विपरीतं तु विपरीतफलं मतं ॥ ६५॥ ब्रियंते स्वल्पनुषणा विषमैः स्तीवलाश्च तैः। समैभूषाश्चिरायुष्काः प्रसंबनुषणा नराः ॥ ६६ ॥ सञ्चन्त्राः सुखिनो विपरीतास्तु दुःखिनः । द्वचादिप्रदक्षिणावर्त्तघाराः श्रीकास्तु नेतरे॥६७॥ स्यलरिकक्य प्रमाभिस्वोमांसलरिकक् सुखी भवेत् । मांह्रकरिकक् नरी व्याघादुद्धतरिकक्मृति वजेत् राजा सिहकटिः प्रोक्तो वानरीष्ट्रकटिर्धनी । समोदरः सुखी दु खी घटोरुपिठरोदरः ॥ ६९ ॥ संपूर्वेधिनिनः पार्श्वेनिम्नवक्त्रेरमोगिनः । कुक्षिभिश्च तथा निम्नेगोगिनः समक्क्ष्यः ॥ ७० ॥ उसतैः क्रिक्षिभिर्भपाः क्रथना विषमेश्र तैः । सपीदरा दरिद्रास्त भवंति बहुभोजनाः ॥ ७१ ॥ विस्तीणीं अतर्गेभीरवृत्तनामिः सुखी नरः । निम्नाल्पादश्यनाभिस्तु कथितः क्लेशभाजनः॥७२॥ भूलवाधाश्र दारिद्वर्च विषमावलिमध्यमाः । सा वामदक्षिणावती साव्यं मेघौ करोति च ॥७३॥ कुरुते भूपति नामिः पद्मकर्णिकया समा । आयतोपर्यधःपार्श्ववित्तगौमविश्युषः ॥ ७४ ॥ कासार्थक्षीत्रियो नित्यमाचार्यो बहुपत्यकः । एकद्वित्रिचतुर्भिः स्याद्वतिमः क्षितिपरे विकः ॥७५॥

ह्रेयाः स्वदारसंतुष्टा ऋजुभिर्विलिभिर्नराः । अगम्योगामिनः पापा विषमैर्वेलिभिः पुनैः ॥ ७६ ॥ मांसलैर्मृदुभिः पार्वेदेश्विणावर्षरोम्। भूपास्तद्विपरीतैस्तु परग्रेप्यकरा नराः ॥ ७७ ॥ सुभगाः स्युरतुद्धृतैः चूच्छेतः पीवर्रेनराः । दीर्धेश्व विषमैर्मरयो जायते धनवर्जिताः ॥ ७८ ॥ मांसलं हृदयं राज्ञां पृष्कतमस्यमं । विपरीतमपुण्यानां खररोमिमाचितं ॥ ७९ ॥ वश्वेषाश्च समेराहद्याः पीनैः झ्रास्वर्कचनाः। तनुभिर्विषमीनिस्वास्तव्या चन्न्नात्विति ॥ १८ ॥ पीनेन जानुना खादयो भोगवानुक्रतेन तु । निःस्वो निक्रास्वितद्धेन विषमी विषमेणना ॥ ८१॥ नित्यमस्वरनाः कञ्चाः पीनोक्रतमुगंधवः। निश्चेतन्य घनेद्यानां संङ्काः समरोमिनः ॥ ८ ॥ निस्वस्य विपिटा श्रीवा संशुक्ता च शिराचिता। कंत्रुपीवो नृषः श्रुरो महिष्पर्यवमानवः ॥८३॥ अरोसन्नमभगं च पृष्टं ग्रुभकरं मतं । रोमशं चातिभगं चन ग्रुमावहिष्यते ॥ ८४ ॥ अत्यवमासलै मगो रोमशावधनस्य तु । ग्रुस्थिष्टो मौसलावंसां श्रीविचवतां नृणां ॥ ८५ ॥

१ अन्यदारस्ता नीचा वर्जिता विषमैनेसाः । इति स पुस्तके २ अस्मादमेतनः स पुस्तकेऽयमधिकः पाठः—

<sup>&#</sup>x27;स्थुलैक्ष मुद्रमिः पार्श्वेदिक्षिणावर्तरोमभिः । राजा मवति अन्यांऽसावन्यथा विकरो भवेत् ॥ '

348

पीनौ समी प्रलंबी च करी करिकरोपमी । नृपाणामधनानां तु नृणां 'इस्वी च रोमशी ॥८६॥ दीर्घा दीर्घायुषां पुंतां करशाखासुकोमलाः । सुमगानामवलिताः मूक्ष्मा मेघाविनां पुनः ॥८७॥ स्थूला धनविश्वक्तानां चिपटाः प्रेष्यकारिणां। आढ याः कपिकरा भत्यां कृरा व्याघ्रकराः स्मृताः८८ निगृदगृदसुश्चिष्टसंघिसन्मणिबंधनैः । भूपा द्रारिद्रचयुक्तास्तैः सग्रद्धेश्च श्वयेस्तथा ॥ ॥ ८९ ॥

निम्नैः करतलेः स्रीवाः पित्वित्तविवर्जिताः। धनिनः संवतैर्निम्नै प्रोत्तानैस्तु प्रदायकाः॥ ९० ॥ लाक्षाभैरीश्वरा निरस्वा विषमैर्विषमात्र तैः अगम्यगामिनः पीतिरूक्षे सपविवर्जिताः ॥ ९१ ॥ तुषच्छावनम्बैः क्लीबाः स्फ्राटितैर्विचवर्जिताः । आताम्रेश्च चमुनाथाः कुनसैः परितर्किणः॥९ १॥ अंगुष्ठजैर्यवैराढचाः पुत्रिणोंऽगुष्ठमूलजैः । निम्नातिस्निग्धरेखाभिर्धनिनो व्यत्ययेऽन्यथा ॥९३॥ सुघनांगुलयोऽर्थात्या विरलांगुलयोऽन्यथा । तिस्रः करिमतारेखा नृपतेर्माणेबंघनात् ॥ ९४ ॥ श्रदेशिनी स्मृता रेखा लक्षणं परमायुषः । छिन्नाभिस्ताभिरूनाभिरायुरूनं निरूपितं ॥ ९५ ॥

असिश्वक्तिगदाक्रंतचक्रतोमरपूर्विकाः । कथयंति चमूनाथं कररेखाःपरिस्फुटं ॥ ९६ ॥ क्रशैस्त चिबुकेदीर्घानिस्वा घन्यास्त मांसलैः। उष्टेरस्फुटिता वक्त्रेर्भूपा विवक्तलोपमैः ॥ ९७॥ तीश्वदंष्ट्रा समा स्निन्धा विश्वदा दशना घनाः। जिहा रक्ता च दीर्घा च श्रक्ष्णा भोगवतां नृषां॥९८॥

आननं सबृतं सौस्यं समं राज्ञामवककं । दुर्भगानां वृहद्वक्त्रं श्रुठानां परिमंडलं ।। ९९ ॥ स्त्रीवक्त्रमनपत्यानां निम्नं वक्त्रं च निश्चितं । च्हस्वं कृपणमत्यानां दीर्घमद्रव्यभागिनां ॥१००॥ शंकुकर्णाः महीपालाः रोमकर्णाश्चिरायुषः । ऋज्वी समपुटा नासा स्वल्पच्छिद्रा च भोगिनां॥ १०१॥ सकृत्कृतं धनेत्रानां द्विश्विः शास्त्रवतां विदुः । संहतं च प्रमुक्तं च विदितं चिरजीविनां ॥१०२॥ रक्तांतैः पश्चपत्रामैनेत्रैः श्रीधनमागिनः । गर्जेद्रवृषनेत्रास्तु भवंति वसुधाविषाः ॥ १०३ ॥ अमंगलद्याः पापाः पिंगलासंगसांगिनः । असंगाष्याः सदा पुंसामदृश्यात्र विश्वेषतः ॥१०४॥ मानसैर्वाचिकैः कायैः पापैः संचित्ताः सदा। दुर्जना दुर्भगाः कुराः पापा मार्जारलोचनाः॥१०५॥ लक्षणानां समस्तानां गुणदोषविचितने । चक्षुर्लक्षणमेवात्र पर्यातं फलसाधने ॥ १०६ ॥ मानोन्मानस्वरं देहं गतिसंहतिमन्वयं । सारं वर्णं बुधो दृष्टा प्रकृतिं च बदेत्फलं ॥ १०७ ॥ इति प्रवाच्यमानेऽसौ पुस्तके मधुपिंगलः । नेत्रदोपकृतार्श्वको निर्गत्य सदसोऽगमत् ॥ १०८ ॥ सुलसां च परित्यज्य प्रव्रज्य नवयौवनः । मुनिचर्यात्रितो देशान् पर्यटन्मधुपिंगलः ॥ १०९ ॥ इतः सुलसदंभोजलोचनां सुलसां स्वयं । प्राप्तः स्वयंवरे दक्षः सगरः सुखमन्वभूत् ॥ ११० ॥ तदात्वेऽभ्येति शब्दाश्रेद् वैदम्ध्यमभिकथ्यते । नातिगृहतया जंतुरायत्यां तु दुरंततां॥ १११ ॥

पादमस्तकपर्यताश्चिरूप्यावयवान्यतेः । सशिरःकंपमाहासौ महाविस्मयसंगतः ॥ ११३ ॥ तिलमात्रोऽपि देहस्य नेश्वतेऽवयवो स्रुनेः । साम्रुद्रया सुदृष्टचा यः शुद्धया परिदृष्यते ॥ ११४ ॥ तिव्रत्वन्यदिहाम्रथ्य सञ्चक्षणकदंवकं । राज्यं सौभाग्यमप्याह मध्रपिगलनेत्रता ।) १.५॥ ईहम्लक्षणयुक्तोऽपि यदयं नवयौवने । परिश्रमति भिक्षार्थी तिह्नकु साम्रद्रशास्त्रकं ॥ ११६ ॥ यद्येष दम्धदेवेन कदर्थियतुमर्थितः । तत्किमर्थमिनद्येन लक्षणीयेन चर्चितः ॥ ११७ ॥ अथवा दुःसभीकत्वाच स्पूर्शति सुखैषिणः । फलितामपि दुष्पाकां विषवछीमिव श्रियं ॥११८॥ श्चमलक्षणपूर्णस्य पुनः शुद्धान्वयस्य हि । युज्यते क्षपितोऽमुष्य मुमुक्षोदीक्षया पृतिः ॥ ११९ ॥ साम्रुद्रिकवचः श्रुत्वा नरः कश्चिद्वाच तं । किं साम्रुद्रिकवार्चाऽम्य न श्रुता विश्रुतावनी॥१२०॥ मिलितैः खलभूपालैः सलसायाः स्वयंत्ररे । चश्रुलक्षणद्दीनोऽयमिति संसदि दृषितः ॥ १२१ ॥ यथेव सूचकः पुर्सा पृष्ठमांसस्य खादकः । निदितः स्वप्रशंसी च तथेव किल पिंगलः ॥ १२२ ॥

परत्रमाणको ग्रुग्धो मत्वातमानमलक्षणं । मधुर्पिगः ग्रुगाक्षोऽयं विलक्षस्तपति स्थितः ॥ १२३ ॥ श्रमादालस्यदर्पेभ्यो ये स्वतो नागमेक्षिणः । ते श्रुठैविंगलभ्यते द्रष्टादृष्टार्थगोचरे ॥ १२४ ॥

स्वयंवरे नरश्रेष्ठः कन्यया सगरो वृतः । वृतक्षत्रसमृहेन भोगाञ्चकोऽवितिष्ठते ॥ १२५ ॥ इति अन्वा महाक्रोधः स मृत्वा मधुपिंगलः । जातोऽवनिकायेषु महाकायोऽधमामरः ॥ १२६॥ अहो कपायपानस्य वैषम्यं यद्विरोधिनः । सम्यक्तीषधिपानस्य जातमत्यंतद्ववणं ॥ १२७ ॥ सलसापहर्ति ध्यात्वा सोपायां सगरेण सः । क्रोधाश्चिना महाकालो जन्वाल हृदये भृगं॥१२८॥ स्त्रीवैरविषद्भ्धस्य हृदयस्य विदाहिनः । स दाहोपश्यमं कर्त्तं न शशाक श्रमांबना ॥ १२९ ॥ अचितयदसौ येन ग्रत्रोर्दुःखपरंपरा । जायते दीर्घसंसारे तस्रुपायं करोम्यहं ॥ १३० ॥ प्राणी प्रत्यपकाराय चेष्टते ह्यपकारिणः । तैरुपार्येर्यकैर्याति मृदधीः स्वयमप्यधः ॥ १३१ ॥ आगतश्च महाकालः क्षत्रक्रोधेन दीपितः । नारदेन जितं जरुपे पश्यति स्म स पर्वतं ॥ १३२ ॥ शांडिल्याकृतिरूपोऽय तस्य विश्वासमाह सः। मागः पर्वत ! निर्वेदं जल्पेऽहं जित इत्यलं ॥१३३॥ भौज्यनाम्नो गुरोः शिष्यः शांडिल्योऽहं पिता च ते । बैन्यश्रापि तथोदंचः प्रावृतश्रेव पंचमः ॥१३४॥ सनोः श्रीरकर्देवस्य भवतो यः पराभवः । स ममैव ततोऽस्याहं मार्जनाय सम्बद्धतः ॥ १३५ ॥ सहायं मां परिप्राप्य कर क्षेत्रमकंटकं । मरुत्सलस्य रौद्रस्य शिखनः किस् दुष्करं ॥ १३६ ॥

इति पर्वतमामाध्य पुरस्कृत्य स दुष्टधीः । सक्षत्रं भरतक्षेत्रं चक्रे व्याधिश्वताकुलं ॥ १३७ ॥

चक्रे व्याधिक्मिश्चाय सांतिकर्म च पर्वतः । विश्वासेन ततो लोकः शरणं मनिवक्के ॥ १३८ ॥ सगरः क्षत्रलोकेन सहोपेत्य तमादरात । होभैर्भत्रविधानैश्व बसूव विगतज्वरः ॥ १३९ ॥ हिंसानोदनयाऽनापीन कुरान् कुरः स्वयंकुतान् । वेदानध्यापयन् विप्रान् क्षिप्रं देवो नयद्वश्चा। १४०॥ अश्वमेघोऽजगोमेघो यागो यागफलैषिणां । दर्शितः श्वत्रियादीनां साक्षात्त्रत्ययकारिणां ॥१४१॥ स्यंते यत्र राजानः शतशोऽपि सहस्रशः । राजसूयकतुस्तेन दर्शितो राजवैरिणा ॥ १४२ ॥ श्रीग्दिवाकरदेवाच्यः खेचरो नारदान्वितः । पापविष्ठकरस्तेन विश्वितः सुरमायया ॥ १४३ ॥ अणिमादिसुरोत्कृष्टे विकुर्वाणे सुराधमे । विद्यावलसमृद्धोऽपि मानुषः किं करिष्यति ॥ १४४ ॥ षातिविस्वा बहुन जीवान् ब्राह्मणादिभिरुद्यतैः । यष्टे यष्टा स दुष्टस्तां स्वपरानिष्टकृत्सुरः॥१४५॥ इष्टा च सगरं गागे सुलसां च क्रपोज्झितः । हिंसानंदं परिप्राप्तः प्रयातश्च निजं पदं ॥ १४६ ॥ प्रवर्तिताश्च ते वेदा महाकालेन कोपिना । विस्तारितास्त सर्वस्थामवनौ पर्वतादिभिः ॥ १४७ ॥ नारदस्य सुनायाऽसौ खेचरो॰िप सुदृष्ट्ये । सुतां परमकल्याणीं ददौ विद्यासमन्वितां ॥ १४८ ॥ अन्वये तत्रजातेर्ये क्षत्रियायां सुकन्यका । सोमश्रीरिति विरूपाता वसुदेव ! द्विजन्मनः ॥ १४९ ॥ करास्त्रवाहरूनेन मुनिना दिव्यचक्षुषा । वेदे जेतुः समादिष्टा महतः सहचारिणी ॥ १५० ॥

वरे प्रेम वरं जातं नववध्वा यथा हृदं । वरस्यापि तथा तस्यां तत्र का सखवणेना ॥ १५२ ॥ रहस्यकृतवश्वसा घनपयोघरोत्पीडनं

> ददंश नुवरो वरः सनखपातमस्या वधू-विवेद मदनातुरा न च तथाविधं बाधनं ॥ १५३ ॥

चुचंब सक्वग्रहं जघनमाजधानाधरं।।

चचार सचरीमतः सचरलोकलोकाधिकः

स्वरूपगुणमंपदारातिषु दक्षिणो यो युवा ।

स्वतंत्रजिनभक्तयाऽरमदतीव सोमश्रिया

प्ररे गिरितटाभिधे समितिचारुयोषित्सखः ॥ १५४ ॥ इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ सोमश्रीलाभवर्णनो नाम त्रयोविशः सर्ग: ।

## चतुर्विशः सर्गः

अथासावेकदा शौरिरिंद्रशमीपदेशतः । उद्याने साधयन विद्यां निशि ध्नैर्निरीक्षितः ॥ १ ॥ आरोप्य श्रिविको कापि दूरं नीतो दिवानने । अपस्टत्य ततो यातो नगरं तिरुवस्तुकं ॥ २ ॥ बाक्यन्यगृहोद्याने रात्रौ सुप्तः प्रवोधितः । केनिवद्राक्षसेनेव पुंता मात्रुवमश्रिणा ॥ ३ ॥ भो ! भो ! बुध्यस्व बुध्यस्व कस्त्वं स्विपिष मातुष । व्याघस्यव सुधार्त्तस्य ममास्ये पतितः स्वयं॥४॥ विनिद्रो रैाद्रनादेन शौरिः शूरतरोऽम्रुना । जिघांसंतं भुजेनारिमाजघान भुजेन सः ॥ ५ ॥ रद्वप्रष्टियन। घातघोरनिघोषभीषणं । भृतं भूतलसंक्षोभं युद्धयुद्धतयोस्तयोः ॥ ६ ॥ चिरेण दानवाकारो यादवेन बलीयसा । निदत्य मह्ययुद्धेत्सी मोचितः प्रियजीवितं ॥ ७ ॥ प्रभाते पौरलोकस्तं नराश्चिनरनाश्चनं । रथेन पुरमावेश्य सत्पौरुषमपूजयत् ॥ ८ ॥ कन्याः पंचशतान्यत्र रूपलावण्यवाहिनीः । कुलशीलवतीलैब्ध्वा तत्र ताबद्तिष्ठपत् ॥ ९ ॥ कुतस्त्योऽयं नुमांसादः पुरुषः परुषाश्चयः । इति तेन तदा पृष्टिनृद्वैरिति निवेदितं ॥ १० ॥ आसीक्षयः कर्लिगेषु पुरे कांचननामनि । जितशत्रुगणः ख्यातो जितशत्रुरिमख्यया ॥ ११ ॥ आसीद्यममोषाज्ञः स्वदेशे देश्वपालकः । जीवपातिनवृत्तेच्छः सर्वत्राभयपोषणः ॥ १२ ॥

तनगरतस्य मौदासः स मांसरसञ्जलसः । मागूरमांसमात्रायाः पितृराज्ञामदापगत् ॥ १३ ॥ प्रत्यहं शिखिनां मांसं भूपकारेण संस्कृतं । मक्षयत्यप्रकाशं तत् प्रासादांतरवस्थितः ॥ १४ ॥ कदाचित् हते मामे माजीरेण पुरो वहिः । सूपकारो गतोऽपश्यन्मृतं शिश्चस्रपश्च च ॥ १५ ॥ आनीयादात्सुसंस्कृत्य सौदासोऽप्यघमनमुदा। अपूच्छच स तं मार्सं कस्येदमिति सादरः ॥ १६ ॥ अश्वितानि पुरा भद्र ! पिश्वितानि बहुनि भोः। न शतांश्वेन तान्यस्य स्पूर्शति स्म रसांतरं॥ १७॥ सत्यं बृहि हितं साथो ! सत्यमसम्बाते भयं।इत्युक्तः सोऽनदत्सर्वे नीत्या युक्तः स्वचेष्टितं॥१८॥ सीदासोऽपि च तत् श्रुत्वा सूपकारं शक्षास सः। तुष्टांऽिसम मर्त्यमासं मे नित्यमानीयतामिति ॥१९॥ पितर्युपरते तावन्सौदासेऽपि पदस्थिते । सोपायं सुपकारोऽभ्रदन्वहं शिद्यमारकः ॥ २० ॥ प्रत्येकं प्रत्यहं हानिमपत्यानामवेक्ष्य वै । परीक्ष्य भक्षको लोकराख देशादपाकृतः ॥ २१ ॥ रेंध्रे व्याघ्रवदापत्य निश्चि नीत्वा नुमानुषान्। दिवाऽरण्ये चरः क्रुयोद् व्यसनोपहतो न किं॥२२॥ असाच्यो लोकवित्रासी स एव भवताऽधना । प्रापितः साधना मृत्यमसाधारणशक्तिना ।) २३ ॥ इत्यावेद्य वयोवृद्धाः सौदासस्य कुचेष्टितं । बस्तमाल्यविभूषाद्यैः पूजर्यति स्म यादवं ॥ २४ ॥

होने च सोऽचलप्रामे सार्थवाहस्य देहजां । वेद सामपुरं चामा प्रयातो वनमालया ॥ १५ ॥

तत्प्रराधिपति युद्धे स जिल्वा कपिलश्चति । उवाह विधिना वीरस्तत्कन्यां कपिलामिधां ॥ २६ ॥ तस्यामजनयन्युत्रं प्रसिद्धं कपिलारूयया । प्रीति श्रञ्जरपुत्रेण प्राप्तश्रांश्चमता परां ॥ २७ ॥ वारिबंधेऽन्यदा गंघगजेन हियमाणकः । दृढमुष्टिजेघानेमं नीलकंठः स चामवत ॥ २८ ॥ पतितश्च शनैः शौरिस्तडागांभस्यनाकुलः । अटन्याश्च विनिष्कम्य गतः शालगृहां पुरी ॥ २९॥ तत्र पद्मावतीं लेमे धनवेंदोपदेशतः । जित्वा जयपुरेशं च तत्रैतामपि लब्धवान् ॥ ३०॥ साकमेश्रमता यातो महिलाख्यपुरं परं । पौंड्य नुपतिस्तत्र दहिता चारुहासिनी ॥ ३१ ॥ दिच्यौषधिप्रमावेन सा युवन्वेषधारिणी । तेन विज्ञानवृत्तांता परिणीतातिहारिणी ॥ ३२ ॥ प्रत्रं पात्रं श्रियां तस्यां स पौंड्युद्रपादयत् । निश्चि इंसापदेशेन हृतश्चौगारकारिणा ॥ ३३ ॥ विसृष्टश्वापि गंगायां पपात वियतः श्रनैः । अपस्यत्पुरं प्रातरिलावधेनसंब्रकं ॥ ३४ ॥ तत्रापणे निविष्टोऽसौ वणिकृदत्तवरासने । आपणः क्षणमात्रेण पूर्वते स्म धनैश्व सः ॥ ३५ ॥ तत्त्रमाचमसी बुद्ध्या वणिक नीत्वा स्वमंदिरं। ददौ रत्नवती यूने कन्यां धन्याय संपदा ॥३६॥ श्चेजानः स तया दिच्यान् मोगानंतरवर्जितान् । यातः शक्रमहं द्रष्ट्रमेकदा त महापुरं ॥ ३७ ॥ **धरो वहिरसी ए**ष्टा प्रासादान विपुलान बहुन। पृष्टवानिति केनामी किमर्थ वा निवेशिकाः।।वैदा। तेनोक्तं सोमद्त्रेन राज्ञा कन्या स्वयंवरे । कारिता बहुशिश्रताः प्रासादाः पृथिवीगृतां ॥ ३९ ॥ स्वयंवरविधेः कन्या कुतश्चिद्पि हेतुतः । विरक्ताऽभूदतः सर्वे राजानश्च विसर्जिताः ॥ ४० ॥ इत्याकर्ण्य स तस्यात्र चितयनमनसो गति । पश्यित्रद्रमहं तत्र शौरियीवदस्थितः ॥ ४१ ॥ तावच सहसा प्राप्ताः सरक्षाः नृपतिस्त्रियः । इंद्रष्वजं च वंदित्वा प्रस्थिताः स्वपृहं पुनः ॥४२॥ आलानस्तंभमाभज्य तदा च समदद्विपः । मारयन्सहसाऽऽगच्छन्मर्त्योनमृत्युरिव स्वयं ॥ ४३ ॥ लोकस्य मार्यमाणस्य महाकलकलध्वनिः । दिशो दश तदा व्याप रसतः पश्यतः पश्चि॥४४॥

360

प्राप्तश्च मत्तमातंगी वेगी प्रवहणान्यमौ । कन्या प्रवहणाचैका पपात सभया श्चितौ ॥ ४५ ॥ करिणं निर्मदीकृत्य तां ररक्ष भयाकुलां । पःयतः सर्वलोकस्य कृतकीडः स यादवः ॥ ४६ ॥ परित्यज्य गर्ज श्रांतं कन्यां भयविमुर्च्छितां । समाश्वासयदुत्थाय सा तमेक्षिष्ट रूपिणं ॥ ४७ ॥ दीधमुख्यं च निश्वस्य वाष्पाकुलविमोचना । त्रपानता करं तस्य जग्राह स्पर्भसौख्यदं ॥ ४८ ॥ गते शौरौ यथास्थानं धात्री वृद्धा महत्तराः । प्रमुख कन्यकां तां च ययुरन्तःपुरालयं ॥ ४९ ॥ ततः कुबेरदत्तस्य भ्रवने कृतभूषणं । शौरिमेत्य प्रतीहारी राजादेशात्ततोध्वदत् ॥ ५० ॥ **झातमेव हि ते न्नं वृत्तं देव! यथा नृप:। सोमदत्तः प्रिया चास्य पूर्णचंद्रेति कीर्तिता ।। ५१ ॥** 

नाम्ना भृरिश्रवाः पुत्रः सोमश्रीस्तनयाऽनयोः । अस्याः स्वयंवरार्थं च समाहृता नरेश्वराः ॥५२॥ सोमश्रीनिशि हर्म्यस्था देवागमनदर्शनात् । जातिस्मरणसंयुक्ता स्रमुच्छे प्रेमवाहिनी ॥ ५३ ॥ लञ्घसंत्रा सम्रत्याय ध्यायंती स्विगणं पति । स्नानाञ्चनिवृत्तेच्छा मानव्रतमञ्जिषयत ॥५४॥ एकांते पृष्ट्या कुच्छात् कथितं च ममानया। पूर्वजन्मनि देवेन सह क्रीडितमात्मनः ॥ ५५ ॥ पूर्वप्रच्यतदेवस्य हरिवंशे समुद्भवः । विज्ञातश्रानया देव्या सत्यात केवलिमावितात ॥ ५६ ॥ समागमश्च विज्ञातः पत्या इस्तिभयच्छिदा। संवादे चाधुना जाते सा ते बांछति संगमं ॥५७॥ राज्ञा मद्भचनाज्ज्ञात्वा प्रेषिताहं तवांतिकं। सौम्य ! सोमश्रिया साकं मज विवाहमंगलं।। ५८ ॥ इत्यावेदितसंबंधः स तुष्टों अकवृष्टिजः । सोमश्रियमुवादेष्टां सोमद्त्ततनुद्भवां ॥ ५९ ॥ स्वास्यारविंदसौगंधमकरदोपयोगिनोः । काले याति सुखे तावत सोमश्रीवसुदेवयोः ॥ ६० ॥ अथ कोऽप्येकदा मर्नुभुजपंजरक्षायिनी । सामश्रियं श्रियं वाऽरिरहरिश्वाश्चि खेचरः ॥ ६१ ॥ विबुद्धस्त पतिः पत्नीपमध्यन परमाकुलः। सोमश्रीः क गताऽसि त्वभेह्येद्वीति जुडाव तां।। ६२॥ बचोऽनंतरमेषाऽहमिति दन्ता वचः श्रितां । खेटस्वसारमद्राश्चीत्सोमश्रीह्रपवर्तिनीं ॥ ६३ ॥ निष्कांतासि वहिः कांते किमर्थमिति नोदिता । धर्मशांत्यर्थमित्याह सोमधीरिव सा स्वयं ॥६४॥

कृतरूपपरावर्तिः शौरिरूपवशीकृता । कन्याभावप्रदर्श्यनमरीरमदरिस्वसा ॥ ६५ ॥ नित्यश्चो भुक्तभोगा च सुप्ते पत्यौ स्विपत्यसौ । प्राक् प्रबुद्धा करोत्यूरूपादसंबाहनादिकं ॥ ६६ ॥ अन्यदा तु विबुद्धोऽसौ प्रथमं कथमप्यथ । सोमश्रीरूपपुक्तां तां ददेश श्रवितां निश्चि ॥ ६७ ॥ षीरो विस्मययुक्तस्तां सहसा स्वयमुत्थितां । अत्राक्षीत् ब्रुग्धहे का त्वं सोमश्रीरिव वर्तसे ॥ ६८॥ सा प्रणम्यामणीत्साम्य ! दक्षिणश्रेण्यवस्थितं । स्वर्णाभं पुरमस्येशश्चित्तवेगो नमश्चरः ॥ ६९ ॥ पत्न्यंगारवती तस्य प्रत्यंगं संगतप्रभा । सूनुर्मानसवेगोऽस्याः सुता वेगवती त्वहं ॥ ७० ॥ राज्यं मानसवेगे च पिता न्यस्य तपस्यया । पापस्योपश्चमं कर्त्तं तपोवनमुपाविश्वत् ॥ ७१ ॥ नीता मानसवेगेन सोमश्रीः स्वपुरं परं। आर्थ ! तिष्ठति तत्रासौ शीलवेलावलंबिनी ॥ ७२ ॥ तस्याः प्रसादने तेन प्रयुक्ताऽहमशक्तितः । त्वारिप्रयायाः सखी जाता सन्वशीलवश्चीकृता ॥७३॥ वार्तानिवेदनायाहं प्रेषिताऽशु तया तदा । त्वत्कलत्रत्वमायाता विचित्राश्चित्रावृत्तायः ॥ ७४ ॥ इत्यावेद्य तदादेशाह्रेगवत्या निवेदितं । सक्तमं पितवंधभ्यः सोमश्रीहरणादिकं ॥ ७५ ॥ श्रुत्वा च तत्त्रया तेऽपि विषणामतयः स्थिताः। वेगवत्यपि पत्यामा प्रकृत्या चिरमारमत् ॥७६॥ तया सह सुखं तस्य रममाणस्य मोगिनः । संप्राप्तो माधवो मासो मधुमत्त्रमधुव्रतः ॥ ७७ ॥

> रतिषु लब्धवरा वरमंगना जनसंबंधविमोक्षमयाचत ॥ ८६ ॥

इति अस्टिनोमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ मवनवेगालामवर्णनो नाम चतुर्विशतितमः स्रगैः ।

## पंचिंदाः सर्गः ।

आता मदनवेगायाः श्रित्वा द्धिमुखोऽन्यदा । पितृबंधुविमोक्षार्थी संबंधं शौरयेऽवदत् ॥ १ ॥ शृणु देव! नमेवेशे संख्यातीतेषु राजसु । अरिजयपुराघीशो मेघनादोऽभवस्त्रपः ॥ २ ॥ पद्मश्रीस्तस्य कन्याऽभृत् सा च नैभित्तिकैः पुरा । स्त्रीरत्नं भवितेत्येवमादिष्टा चक्रवर्तिनः ॥३॥ नमस्तिलकनाथश्च त्रियपूर्वमनेकग्नः । वजपाणिरिति ख्यातस्तामयाचत रूपिणीं ॥ ४॥ अलामे च ततस्तस्या स रुष्टो दृष्टखेचरः । युद्धे जेतुमशक्तोऽगादकृतार्थो निजं प्ररं ॥ ५ ॥ मेघनादोऽपि तत्काले जातकेवललाचनं । मुनिमभ्यर्च्य पत्रच्छ नृसुरासुरसंसदि ॥ ६ ॥ प्रमो ! मे दुःहितुर्भेत्ती भविता भरतेऽत्र कः । इति पृष्टोऽवदत्सोऽपि वरमन्वयपूर्वकं ॥ ७ ॥ कौरवान्ययसंभूतो भूतो गजपुरे नृपः । कार्तवीर्थ इति ख्याति विश्रद्वीर्थसमुद्धतः ॥ ८ ॥ सोऽवधीत कामधेन्वर्थं यमद्भिं तपस्विनं । क्रोधात्परश्चरामस्तं जधान पितृधातिनं ॥ ९ ॥ क्षत्रियेषु तथाऽन्येषु सकलत्रेषु शत्रुणा । कुद्रेन दत्तयुद्धेषु मार्यमाणेषु भरिषु ॥ १० ॥ अंतर्वरनी तदा पत्नी कार्तवीर्यस्य कातरा । तारा रहासे निःस्टर्य प्राविश्वरकौक्षिकाश्रमं ॥११॥ वसंती तत्र सा मीरुः प्रमृता तनयं ग्रुमं । क्षत्रियत्रासनिर्भेदमष्टमं चक्रवर्त्तिनं ॥ १२ ॥

बस्मादुभूमिगृहे जातः सुभौमस्तेन भाषितः । कौशिकस्याश्रमे रम्ये प्रच्छको वर्षतेऽधुना ॥ १३॥ स इंता जामदग्न्यस्य षड्खंडपतिरूर्जितः । दुहितुर्भविता भर्ची भवतो उल्पैर्दिनैरिह ॥ १४ ॥ सप्तकृत्वः कर्तातामः स करवा क्षत्रमारणं । रामोऽपि निभृतं चेतो धत्ते द्विजहितेऽधना ॥ १५ ॥ एवमेकातपत्रायां पृथिन्यां जमद्भिजः । प्रतापाधिपरीताशः पूरिताशो विज्ञमते ॥ १६ ॥ सुमोमे वर्धमाने तु तापसाश्रमवासिनि । उत्पाताः शतशो जाता जामदम्रचगृहेऽधूना ॥ १७ ॥ आर्धकितः स नैमिन्तं पुच्छति स्म सविस्मयः । उत्पाताः कथयंतीमे किमनिष्टमिति श्रुतं॥१८॥ स आह वर्षते वैरी भवताँ व्विहितः कवित । विज्ञेयः कथमित्युक्ते प्राह नैमिशिकस्ततः ॥ १९ ॥ इतश्चत्रियसंघानां दंष्टा यस्य जिघत्सतः । पायसत्वेन वर्तते स एवारिस्तवोद्धतः ॥ २० ॥ इति श्रुत्वा स जिघांसुः शत्रुं श्वत्रियपुंगवं । विशालां सत्र शालां तामाश्चेव समचीकरत ॥ २१ ॥ सत्रमध्ये व्यवस्थाप्य दंष्टामरितमाजनं । निरूपिततदध्यक्षो यत्नवानवतिष्ठते ॥ २२ ॥ आकर्ष मेघनादस्तं करवा केवलिवंदनां । गत्वा गजपुरं शीघं पश्यति स्म क्रमारकं ॥ २३ ॥ शस्त्रशास्त्राणीवस्यांते वर्शमानमधिश्रियं । ज्वलत्त्रतापमभितो मानुमंतमिवोदितं ।। २४ ।। श्रनैः स प्रेरितस्तेन वृत्तांतविनिवेदिना । अहितेंपनदाहाय नायुनेव तनुनपातु ॥ २५ ॥

आजगाम च तेनैव सह श्युगृहं गृहातु । बुभुश्रुरुपविष्टश्र दर्मासनपरिग्रहः ॥ २६ ॥ दंशमोजनमग्रेष्स्य द्विजाग्रामनवाशिनः । विन्यस्तं तत्प्रमावेन दंश पायसवां ययुः ॥ २७ ॥ ततोऽध्यक्षनरराञ्च रामाय विनिवेदितं । स जिर्घासुस्तमागच्छत्परञ्जन्यप्रपाणिकः ॥ ३८ ॥ भुंजानः पायसं पान्यां सुभौमो इन्यमानकः । जधानारि तथैत्राश्च चक्रत्वपरिवृश्यमा ॥ २९ ॥ तं चतुर्दश्चरत्नानि निधयो नव भेजिरे । द्वात्रिशच सहस्राणि नृपाश्वित्रणमष्टमं ॥ ३० ॥ स्वीरत्नलाभत्रष्टेन मेघनादोऽपि चिक्रणा। नीतो विद्याधरेशित्वमवधीद्वजपाणिकं ॥ ३१ ॥ एकविंशतिवारांश्व चक्रवर्स्थिप रोषणः । चक्रेणात्रह्मणां क्षोणीं शठं प्रतिशठस्तथा ॥ ३२ ॥ षष्टिवर्षसहस्राणि जीवित्वा तृत्तिवर्जितः । सुभीमः सार्वभौगोंऽते सप्तमी पृथिवी गतः ॥ ३३ ॥ संतानो मेघनादस्य विद्याबलसम्बद्धतः । प्रतिशृतुरभूत्पष्टस्त्रिखंडाधिपातिर्वेतिः ॥ ३४ ॥ नंदश्च पुंडरीकश्च हलककथरौ ततः । अभूतां निहतस्ताभ्यां बलिभ्यां बलिराहवे ॥ ३५ ॥ बलेर्वेशे सम्रत्पन्नः सहस्रमीवखेचरः । परः पंचशतमीवी द्विशतमीव इत्यतः ॥ ३६ ॥ एवमादिष्यतितेषु खेचरेषु बहुष्यभूत् । विद्युद्धेगः पिता उस्माकं श्वशुरस्तव गादव ॥ ३७॥ सोऽन्यदा मुनिमप्राक्षीदविश्वानचशुर्व । पतिमद्त्ववेगायाः कोऽस्त्वस्या भगविभक्ति ॥ ३७ ॥

म्निराह् मवत्सूनोर्विद्यां साधयतो निश्चि । चंडवेगस्य यः स्कंधे गंगास्थस्य पविष्यति ॥ ३९ ॥ तं निश्चित्य पिता पुत्रं चंडवेगं न्ययोजयत् । गंगायां चंडवेगायां विद्याराधनकर्मणि ॥ ४० ॥ नमस्तिलकनाथश्र खेटखिशिखरः खलः । याचित्वैनां स्वपुत्राय सूर्यकाय न लब्धवान् ॥ ४१ ॥ युद्धे रंध्रमसौ लब्ब्बा बब्बाऽस्मज्जनकं व्यथात । वैरानुबंधबुद्धिस्तं बंधनागारवर्शिनं ॥ ४२ ॥ संप्राप्तव त्वमस्माभिः सांप्रतं पुरुविक्रमः । व्वज्ञरस्यारिवद्धस्य क्ररु वंधविमोक्षणं ॥ ४३ ॥ पूर्वजानां च दत्तानि सुभौमेन प्रसादिना । विद्यासाणि गृहाणेश ! सात्रवस्य जिघांसया ॥ ४४॥ अत्वा दिधमुखस्योक्तं वसुदेवः प्रतापवान् । स्वश्चरस्य विमोक्षार्थं मतिमात्मनि चाद्रधे ॥ ४५ ॥ चंडवेगस्ततस्तरमे विद्यास्ताणि बहुन्यसौ । विधिपूर्व ददौ यूने सेवितानि सुरैः सदा ॥ ४६ ॥ असं ब्रह्मिशरी नाम्ना लोकोत्सादनमप्यतः । आप्रेयं वारुणं चासं माहेंद्रं वैष्णवं तथा।। ४७॥ यमदंडमधैशानं स्तंभनं मोहनं तथा । वायव्यं जुंभणं चापि बंधनं मोक्षणं ततः ॥ ४८ ॥ विश्वस्वकरणं चास्त्रं त्रणसंरोहणं तथा । सर्वोस्त्रच्छादनं चैत्र छेदनं हरणं परं ॥ ४९ ॥ एवमाद्यानि चान्यानि सरहस्यानि यादवः । चंडवेगवितीर्णानि जब्राहास्त्राणि सादरः॥५०॥ स्वयमेव बलोद्रेकान् कुरिस्तिशिखरो बलैः । युपुत्सुरागमित्थ्रियं चंडवेगपुरांतिकं ॥ ५१ ॥

पंचर्वितः सर्गः । 386

गत्वा बध्यः स्वयं प्राप्तः ममीपमिति तोषवान् । श्रीरिः व्वद्यापुत्रादिबलेनामा विनिर्धयौ ॥५२॥ खेचराणां निकायस्य मध्ये स यदुनंदनः । कल्प्यतासिनिकायस्य पुरंदर इत्रात्रमौ ॥ ५३ ॥ खं मातंगनिकायस्य मध्ये त्रिशिखरो बभौ । राद्रासरनिकायस्य यथेत चमरासरः ॥ ५४ ॥ विमानैश्व महामानैर्गजेश्व मदमस्तरैः । तुरंगैर्वापुवर्गेश्व बलयोः स्थिगतं नमः ॥ ५५ ॥ क्रसजालकरच्छत्रचंडांकुकरयोरभूत् । तुर्यादिरवतोषिण्योः संवातो व्योन्त्रि सैनयोः ॥ ५६ ॥ आकर्णाकृष्टकोदंडमंडलान्युक्तमायकैः । आभेद्यत नृणां बाह्या नांतस्था हृदयस्थली ॥ ५७ ॥ अछियंत शिरांस्युप्रचक्रधाराभिराहवे । श्वशिशंखविशुद्धानि न यशांसि मनस्त्रिनां ॥ ५८ ॥ पपात समटः खड्धारापातेन मुर्च्छितः । अनेकरणीनर्च्यदेवतापस्तु न संयुगे ॥ ५९ ॥ षोरमुदुगरषातेन चक्षुवंत्राम मानिनः । विपक्षस्य जयोदुग्रासघरमरं त न मानसं ॥ ६० ॥ गजास्वरथपादातं यथास्वं सुमनोरथं । युपूषे युधि धैर्येण श्रीर्येण च विशेषितं ।। ६१ ॥ शसार्थैः प्राकृतैर्योघाः कृतयुद्धमहोत्सवाः । युद्धभमविनिर्धकाश्चिरं युप्धिरेऽधिकं ॥ ६२ ॥ शीर्षकांगारवैगारिनीलकंठपुरोगमाः । पुरस्कत्य जिताश्रंडाश्रंडवेगेन वेगिना ॥ ६३ ॥ जननाश्वरथारूढं नानाशसास्त्रमीयणं । अत्रे द्विष्ठासं भौरि प्राप्तस्त्रिशिखरोऽभितः ॥ ६४ ॥

प्राकृतास्तैस्त्योरासीत्त्रथमं प्रधनं महत् । परस्परक्षरासारच्याप्ताणांतातिरक्षयोः ॥ ६५ ॥ श्विशं चिश्वेष चाग्रेयमस्त्रं श्रीरिधेनुर्धरः । राँद्रज्वालाकुलेनाशु तेनादाहि रिपोर्षलं ॥ ६६ ॥ अस्रेण वारुणेनारिविध्याप्याग्रेयमाहवे । मोहनेन महास्रेण श्रीरित्तैन्यं व्यमोहयत् ॥ ६७ ॥ विचप्रसादनेनाशु मोहनास्त्रमपास्य सः । श्रीरिव्यंनाश्रयद् व्योग्नि वायव्येन च वारुणं ॥ ६८ ॥ श्रितं श्विपं निरस्यासावस्त्रस्य यद्त्तमः ॥ ६८ ॥ श्रितं श्विपं निरस्यासावस्त्रस्यं वेर्त्ताः ॥ ६८ ॥ तिसम्बर्तानिते दीप्ते श्विपं श्रेषा नाथ्यराः । नेश्रुराशाः परित्यज्य रवाविव करोत्कराः ॥ ७० ॥ ततः श्रीरिः समस्तैस्तैरात्मायैः स्वयुत्ते । श्वश्रुरं वंश्वनागाराहिनोच्य स्वयुरं ययौ ॥ ७१ ॥

दुर्जयमप्यरिलोकमनेकैः शॉर्थसखो निम्बिलं खचरोँघैः । आशु विजित्य जनो जिनधर्मादाभ्रयतासिंह याति बहूनौ ॥ ७२ ॥ इत्यस्टिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवहो जिनेसनाचार्यकृतो मदनवेगालामत्रिशिखरवषवर्णनो नाम पंचविंकाः सर्गः ।

शौरिर्भदनवेगायां मदनप्रतिमोऽभवत् । अनादृष्टिरिति रूपातस्तनयो नयविक्कली ॥ १ ॥ संखीकाः खेचरा बाताः सिद्धकृटजिनालयं । एकदां वंदितुं सोऽपि श्रीरिः मदनवेगया ॥ २ ॥ कृत्वा जिनमहं खेटाः प्रवंदा प्रतिमान्हं । तस्थः स्तंभानुपाश्रित्य बहुवेषा यथाययं ॥ ३ ॥ विद्वद्वेगोऽपि गौरीणां विद्यानां स्तंममाश्चितः । कृतपूजास्थितिः श्रीमान् स्वनिकायपरिकृतः ॥॥॥ पृष्ट्या बसुदेवेन ततो मदनवेमया । विद्याधरनिकायास्ते यथास्वामिति कीर्तिताः ॥ ५ ॥ अस्मदीयं विभो स्तंशं ये श्रिताः पद्मपाणयः। पश्चमालाधरास्तेऽमी गौरिकाख्या नमश्चराः ॥६। रक्तमालाश्रराश्रेते रक्तकंबलवाससः । गांधारस्तंभमाश्रित्य गांधाराः खेचराः स्थिताः ॥ ७ ॥ नानावर्णमयस्वर्णपीतकाँश्रेयवाससः । मानवस्तंभमेत्यामी स्थिता मानवपुत्रकाः ॥ ८ ॥ किंचिदारक्तवस्रा ये उसन्मणिविभूषणाः । मानस्तंभिमता द्वेते खेचरा मुनुपूत्रकाः ॥ ९ ॥ विचित्रौषधिदस्तास्तु विचित्रामरणस्रजः । औषधिस्तंममायाता मूळवीयी नमश्रसाः ॥ १० ॥ सर्वेर्जुकुसुमामोदकांचनाभरणस्रजः । अंतर्भूमिचरा ह्येते ये स्तंभे भूमिमंडके ॥ ११ ॥ विचित्रकुंडलाटोपा ये नागांगदभूषणाः । शेकुस्तंगाश्रितास्तेश्मी शैकुकाः खचराः श्रमी ॥१६॥ आवदमुकुटापीडविलसन्मणिर्कुडलाः । ये तेऽमी कोशिकाः खेटाः काँग्रिकस्तंममाभिताः ॥१३॥ अमी विद्यापरा हार्याः समासेन समीरिताः । मातंगानामपि स्वामिन् निकासान् शृणु वृच्मि ते।१४। नीलांबुद्रचयःयामा नीलांबरवरसुजः । अमी मातंगनामानो मातंगस्तंमसंगद्याः ॥ १५ ॥ भ्यक्षानास्थिक्चोचंसा भस्मरेणुविष्यराः । अमशाननिकयास्त्वेते अमशानस्त्रं असंश्रिताः ॥ १६ ॥ नीलवैद्वर्यवर्णानि चारयंत्यंबराणि ये । पांदुरस्तंभमेत्यामी स्थिताः पांदुकखेचराः ॥ १७ ॥ कृष्णाजिनधरास्त्वेते कृष्णचर्मावरस्रजः । कालस्तंभं समभ्येत्य स्थिताः कालस्वपाकिनः ॥१८॥ पिंगरीर्मेर्धर्जेर्युक्तास्तप्तकांचनभूषणाः । श्वपाकीनां च विद्यानां श्रिताः स्तंमं श्रुपादिनः ॥ १९ ॥ क्षीपत्रांश्चकच्छमविचित्रमुद्रदस्रवः । पार्वतेया इति रूपाताः पार्वतं स्तंममाश्चिताः ॥ २० ॥

वंग्रीपत्रकृतोत्तंसाः सर्वर्तुकुसुमस्रजः । वंग्रस्तंमाश्रिताश्रेते खेटा वंश्वालया गताः ॥ २१ ॥ महाभुजगयोभांकसंदृष्टवरभूषणाः । वृक्षमुलमहास्तंममाश्रिता वार्श्वमुलिकाः ॥ २२ ॥ स्ववेशकृतसंचाराः स्वजिह्नकृतभूषणाः । समासेन समाख्याता निकायाः खचरोद्धताः ॥ २३ ॥ इति मार्योपदेशेन ज्ञातविद्याघरातरः । शौरिर्यातो निजं स्थानं खेचराश्च यथायथं ॥ २४ ॥ कीरिर्मदस्येयां तामेकदा तु कुतश्चन । एहि वेगवतीत्याह साऽपि रुष्टाऽविश्रहहं ॥ १५ ॥

प्रज्वास्यात्रांतरे गेहात शौरि त्रिशिखरांगना । श्रित्वा मदनवेगाभां सूर्यनस्यहरच्छलात् ॥ २६ ॥ अंतरिक्षे म्रमुखुस्तमद्राक्षीद् द्रागघों इतरे । रिपुं मानसवेगारूयमकस्मात्सम्रपह्यितं ॥ २७ ॥ विमुच्य वियति शौरिं मारणे विनियस्य तं । यथेष्टं सा गता सोऽपि पपात तुणकुटके ॥ २८ ॥ गीयमानं नरैः श्रुत्वा जरासंघयकाः सितं । ज्ञात्वा राजगृहं तुष्टः प्रविष्टः प्रसम्तमं ॥ २९ ॥ द्युते जित्वा हिरण्यस्य कोटिमत्र जनाय सः । त्यागशीली ददौ सर्वा सर्वस्मै तामितस्ततः ॥३०॥ जरासंघस्य इंतारमीद्या जनियण्यति । इति नैमित्तिकादेशादीद्दगन्त्रिष्यते तदा ॥ ३१ ॥ दृष्टा च तं तदाध्यक्षेर्मस्रारुद्धतनुत्र सः । नीत्वा मुक्तो गिरेरग्रान्मियतामिति तत्क्षणे ॥ ३२ ॥ ततः पतदसौ वेगाद्वेगवत्या धृतो बलाद् । नीयमानस्तया कापि चितामेतासुपागतः ॥ ३३ ॥ भारंडैरंडजै: पूर्व चारुदचो यथाऽब्हतः । तथाब्हमपि नूनं तैर्दूरंतं किंनु मे भवेत् ॥ ३४ ॥ दुरंता बंघुसंबंधा दुरंता भोगसंपदः । दुरंताः कांतिकायात्र तथापि स्वतंधीर्जनः ॥ ३५ ॥ पुण्यपापकृदेकोऽयं भोक्ता च सुखदुःखयोः । जायते भ्रियते चात्मा तथापि स्वजनोन्ध्रुखः ॥३६॥ त एव सुर्खिनो घीरास्त एव खहिते स्थिताः। विहाय भोगसंबंधान् ये स्थिता मोक्षवरमीन ॥३७॥ भोगतृष्णोर्मिनिर्मप्ता वयं तु गुरुकर्मकाः । संसारगुखदुःखाप्ती गुद्धः कुर्मो विवर्तनं ॥ ३८ ॥

इत्यादि चितपन् नीरो नेगनेत्या गिरेस्तटे । अनतार्थेष मस्तायाः समाकृष्य नहिः कृतः ॥ ३९ ॥ पति बेगवती दृष्टा रुरोद विरहाकुला । परिष्वज्य स तां मेने स्वपरांगसुखासिकां ॥ ४० ॥ ततस्तेन प्रिया पृष्टा तस्मै सर्व न्यवेदयत् । इते भर्त्तार यहुनं सुखदुःसं निजास्पदे ॥ ४१ ॥ द्वचोरन्वेषितः श्रेण्योर्यथारण्यपुरादिषु । वर्यटंत्या चिरं क्षेत्रं भारताख्यमश्रेषतः ॥ ४२ ॥ पार्श्वे मदनवेगायाः पत्युर्दर्शनमत्त्या । वियोगमपि कांश्वत्याः स्वस्याः स्थानमलक्षितं ॥ ४३ ॥ श्रित्वा मदनवेगाया रूपं त्रिशिखभार्यया । सूर्पणख्या हुति चाख्यत्खमुतिक्षप्य जिघासया ॥४४॥ अमुतोऽधित्यकातस्त्वमापत्य विधतो मया । तीर्थ पंचनदं चाद्वि न्हीमंतमधितिष्ठसि ॥ ४५ ॥ इत्यानेदितवृत्तांतः स तया चंद्रवक्त्रया । रेमे तत्र धुनीधीरध्वानहारिषु सानुषु ॥ ४६ ॥ सोऽटन् यहच्छयाऽद्राक्षीत्रागपाञ्चवश्चां हतं । धन्यां कन्यां यथा वन्यां नागपाञ्चवश्चां वश्चां ।।४७॥ तदार्दहृदयो नद्यां तामुद्यन्मुखकांतिकां । व्यपासयदसौ पाश्चात्पापपाशादु यथा यतिः ॥ ४८ ॥ मुक्तवंधा च नत्वा सा तमर्चितितवांधवं । प्रसादात्तव मे नाथ ! सिद्धा विद्यत्यभाषत ॥ ४९ ॥ शृषु त्वं दक्षिणश्रेण्यां पुरे गगनबक्कमे । विद्युदंशान्वयोत्थाहं बालचंद्रा नृपात्मजा ॥ ५० ॥ साध्यंती महाविद्यां नद्यां विद्याभृतारिणा । नागपात्रैरहं बद्धा मोचिता मनिता विसी ॥ ५१ ॥ अन्ववावेसमहीवेडन्यां कर्या केत्रवर्तीत्यपूत् । मोविवाइमिवाकांडे पुंडरीकार्धविक्रिणा ॥ ५४ ॥ तस्यैव साडमवत्पत्नी निःसपत्नी यथा तथा । अवश्यंभाविनी पत्नी तवाहसिति बुध्वतां [१९३॥ तर्ष गृहाण विभो विद्यां विद्यावरसुदुर्छमा । इत्युक्तांडसी वद्देया वेगवत्ये ममेच्छम ॥ ५४ ॥ लम्बाहेशा कथस्युक्ता ततो वेगवतीमसी । लझत्थिप्य यथी कन्या पूर्व नगरसङ्क्षमे ॥ ५५ ॥

विवादानं बारुर्जद्राजिषाना विद्यां दस्ता कन्यका वैमर्वस्य । संद्यो जाता मुक्तश्रव्या च जैन्यों विद्याचर्यः साध्यंस्वभ्युपेतं ॥ ५६ ॥ इति "अरिक्षेतिवृद्राणसंग्रहे" हरिवहे जिनसेनाचार्यकृतौ नारुर्चद्रादर्शनवर्णनो नाम बाह्न्ह्राः सर्गः ।

## मप्रविंजः सर्गः ।

गोतमोऽत्रांतरे पृष्टः स्वस्थेन मगधेशिना । विद्युद्देशे क्षेत्र हैं कोऽती कीदमावशर्णाऽपि वा ॥१॥ इस्युक्ते सोऽवद्वित नेमेर्गगनव्छवे । विद्युदेशेऽमवद् भत्तो श्रेण्योरक्रुतविक्रमः ॥ २ ॥ अपरेश्या विदेहेण्यः सोऽस्यदानीय योगितं । तैजवंतिकहोदारक्ष्यतर्गमकारयत् ॥ १ ॥ इतुना केन नाथेति प्रभितः कौतुकाद् गणी । पुराणं संवयंतस्य वर्गो पापविनाशनं ॥ ४ ॥

इहापरविदेहें ऽस्ति विषयो गैधमालिनी । वीतग्रोका प्ररीहात्र वैजयंतोऽमवन्नृषः ॥ ५ ॥ सर्वश्रीरिति भागिस्य स्वयं श्रीरिव रूपिणी । संजयंतजयंताख्यी तस्याश्र तनयौ श्रमी ॥ ६ ॥ विहरसन्यदा यातः स्वयंश्रस्तीर्थकृत्ततः । धर्मै श्रत्वा विता पत्री ते श्रमोऽपि प्रवन्नतः ॥ ७ ॥ तेवां विहरतां सार्घ पिहिताश्रवसूरिणा । संजातं वैजयंतस्य केवलं घातियातिनः ॥ ८ ॥ श्वतिषंकायदेवेषु वंदमानेषु तं सुनि । जयंतो वीस्य घरणं निदानी घरणोध्मवतु ॥ ९ ॥ स्वपूर्वाञ्च मनोहर्याः व्यक्षाने मीमदर्शने । सप्ताहप्रतिमो योगी संजयंतोऽन्यदा स्थितः ॥ १०॥ भद्रभाले वने स्नीभिविद्यहंष्टीऽन्यदा चिरं । रंत्वाऽऽगच्छत्पुरं दृष्टा मंजर्यंतं यहच्छ्या ।। ११ ॥ पूर्ववैरवशात्कुद्धस्तमानीयात्र मारते । वैताढ्यदक्षिणोपाते गिरौ वरुणनामनि ॥ १३ ॥ हरिद्वती शरचंद्रवेगा गजवतीति च । तथा कुसुमवत्यन्यां या सुवर्णवती च सा ॥ १३ ॥ पंचानां संगमे तासां प्रदोषसमये स र्त । स्थापित्वा समै गरवा प्रस्यूवेडक्षोमयत्स्यान् ।(१४॥ राक्षसोऽधं महाकायः स्वमेऽदर्शि मया निश्चि । क्षयकृत्म किलास्मार्क निहन्मस्तै खगा लघु ॥१५॥ इति प्रणोधतिः सानमुधतिनिवायुर्वः । सोऽवधी निवेवी तीर्थे शीतलं श्रीतलस्य सः ॥ १६ ॥ क्ष्मिस्स्य माहार्थ घरणेंद्रः समागतः । रुष्टो हत्याऽखिला विद्यास्तं हंतं स सम्रह्महा रुष्ट ॥

आदित्याभस्तमागृत्य लांतर्वेद्रो न्यवार्यत् । मा मा प्राणिवर्धं कार्यीर्धरणेंद्र ! कर्णोद्र ! मोः॥१८॥ त्वमहं च खर्गेद्रोऽयं संजयंतश्च संस्रुतौ । बद्धवैरा वयं सर्वे यथा भ्रांतास्तथा श्रृष्ण ॥ १९ ॥ अत्राऽस्ति मरतक्षेत्रे विषयः शकटश्रुतिः । पुरं सिंहपुरं तत्र सिंहसेनो नृपोऽभवतु ॥ २० ॥ रामदत्ता त्रिया तस्य कलागुणविभूषणा । धात्री निपुणमत्याख्या निपुणा निपुणेष्वपि ॥ २१ ॥ सत्यवादी नरेंद्रस्य श्रीभृत्याख्यः पुरोहितः । अछुब्ध इति स ख्यातः श्रीदत्ता तस्य माहिनी ॥२२॥ भांडशालाः समस्तास् दिशास् नगरस्य सः । कारियत्वा विणिश्वभीविश्वासं क्रकतेत्रां ॥ २३ ॥ विणक् सुमित्रदत्तां १६त पद्मखंडे पुरोधसि । रत्नानि पंच विन्यस्य यातः पोतेन तृष्णया ॥ २४॥ भिन्नपात्रः स चागत्य याचित्वा तान्यलब्धवान् । पुरोहितप्रमाणैश्च राजलोकैर्निराकृतः ॥ २५॥ प्रत्याशादग्धिचत्रश्र नृपागारसभीपगं । इचैस्तरुं समारुह्य पूरकरोतीति नित्यश्वः ॥ २६ ॥ सिंहसेनो महाराजो रामदत्ता कृपावती । साधुलोकस्तथाऽन्योऽपि श्रृणोतु कृपया युतः ॥ २७॥ मासे पश्चेऽहि चाम्राष्मिन् श्रीभृतेः सत्यतो मया। पचैवंविधरत्नानि इस्तेन्यस्तानि तान्यसौ ॥ २८॥ प्रदातं नेच्छतीदानीमतिलुब्धमतिर्मम । इति प्रत्युषवेलायां नित्यं पुत्कृत्य यात्यसौ ॥ २९ ॥ बहुष्वेवमतीतेषु मासेषु नृपमेकदा । रात्रौ त्रियाऽवेदद्राजन्नन्यायोयमहो महानु ॥ ३० ॥

बिलनो दुर्बलाश्वापि लोके संति तदत्र कि । बलिनां दुर्बला इस्तैर्लभंते नैव जीविद्धं ॥ ३१ ॥

दबेलस्य वराकस्य हताऽन्यस्य बलीयसा। रत्नानि तानि दाप्यंतां यदि तेऽस्ति कृपा प्रभो॥३२॥ राजा प्राह प्रिये ! वाधौँ भिन्नपात्रीयमत्रपः । अर्थनाश्चे गृही जातः प्रलपत्यतिदुःखितः ॥ ३३ ॥ इत्युक्ता सा जगौ राजस्रेषोऽर्थग्रहदृषितः । यतो नियमितालापस्तन्वतस्तत्परीक्ष्यतां ॥ ३४ ॥ इत्याकर्थ नुपोऽपृच्छत्तमुपांग्र दिनाननं । अपन्हते स्म स द्रोही कतो छुन्धस्य सत्यता ॥३५॥ ततो चतुच्छलेनैव स परीक्षित्रम्रचतः । राज्ञी तं त प्रराप्राक्षीत रात्री अक्तमलक्षिता ॥ ३६ ॥ गत्वा निष्णमत्या च राजपत्न्या निदेशतः । याचितानि ददौ तानि सामिज्ञानमपि प्रिया ॥३७॥ इते निर्जितमादाय ब्रह्मसूत्रं ययाच सा । धात्री तथापि नो लेभे पत्यादेशो हि ताहसः ॥३८॥ पतिनामांकितां दृष्टा मुद्रिकां तान्यदात्त्रिया । वचनाद्रामदत्ताया युतं चाप्युपसंहृतं ॥ ३९ ॥ व्यामिश्राण्यपि सद्रत्नैः परकीर्यरसौ विणक् । स्वरस्नान्येवमादाय राजप्रजामवाप्तवान् ॥ ४० ॥ परस्वहरणप्रीतः सर्वस्वहरणं द्विजः । गोमयादनमप्याप्य मल्लप्रष्टिहतो मृतः ॥ ४१ ॥ अर्थध्यानाविलश्वासी सपों गंधननामकः । भांडागारांतरे जन्ने राज्ञो द्वोही इतान्नकः ॥ ४२ ॥

स्थापितोऽन्यः पदे तस्य द्विजो धार्ममछसंज्ञकः । मिथ्यादृष्टिरदृष्ट्यार्थं शति प्रायः किलोधतः।। ४३ ॥

पद्मसंडपुरं गत्वा जैनीभृतोऽप्यमी वणिक् । दीनी चासीश्रिदानी च दत्तापुत्रत्ववाछ्या ॥ ४४ ॥ सुमित्रदशिका तस्य भागी पुरवा विरोधिनी । व्याघ्रीभूता चखादाद्वी तं साधीनैतये गतं ॥४५॥ सोऽभवद्वामदशायाः पुत्रः स स्नेहवंधनः । सिंहचंद्र इतींद्रत्वमगणय्य(?)निदानतः ॥ ४६ ।। पूर्णचंद्र इतींद्राभः कनीयान् तस्य जातवान्। जातौ च तौ क्षितौ ख्यातौ सूर्याचंद्रमसी यथा ११४७॥ भांडागारप्रविष्टं च सिंहसेनं म गंधनः । दृष्टवान् दृष्टसर्पोऽसावेकदा वैरभावतः ॥ ४८ ॥ भैत्रैभैरुडदंडेन महागारुडिकेन तु । अगंधनादयः सर्पास्तदाहुय प्रनोदिताः ॥ ४९ ॥ तिष्ठत्वेकोऽपराधी हि शेषा यांत् यथागतं । इत्युक्तो गंधनोऽतिष्ठदु यातास्त्वन्ये पृदाक्रवः ॥५०॥ उपसंहर हे दृष्ट ! खविस्टर्ष विषं लघु । नीपसंहर्त्तिमच्छा चेत्प्रविज्ञाञ्च हताशनं ॥ ५१ ॥ इत्युक्तो नोपसंहत्य विषं विषधरो रुषा । ज्यलत्कुशानुमाविष्ठय मृत्वाऽभूश्वमरी मुधी ॥ ५२ ॥ सिंहसेनो मुत्रो जातः स हस्ती सल्लक्षीवने । शाखामगस्त धम्मिल्लः का वा मिथ्यादशां गतिः ॥ ५३॥ रामद्त्रासुतौ राजयुवराजौ नयान्वितौ । श्रशासतुरिलां वेलावलयाविषकां विभू ॥ ५४ ॥ पोदने प्रभैचंद्रो यो या दिरण्यवतीत्यसौ । पितरौ रामदत्ताया जिनशासनमावितौ ॥ ५५ ॥ राहमद्रह्मनेः पार्श्वे प्रवज्याविधमैत्पिता । दत्तवत्यार्थिकापार्श्वे माताऽघत्तार्थिकावतं ॥ ५६ ॥

पूर्णेचंद्रप्रनेः श्रुत्वा रामदशाविकाऽर्थिका । प्रवृत्ति रामदशाया गत्वा बोधयतिस्म ता ।। ५७ ॥ **श्रीवजद्रागदत्ता सा संसारभयवेदिनी । राहुभद्रगुरोरंते सिंहचंद्रोऽपि बोधितः ॥ ५८ ॥** पूर्णचंद्रस्तु राज्यस्थः प्रतापप्रणताहितः । भोगाशक्तो वभुवासौ सम्यक्ववतवर्जितः ॥ ५९ ॥ एकदा रामदत्तार्थी मिहर्चर्द्र घृतावधि । पत्रच्छ चारणे नत्वा स्वमातुसुतजन्म सा ॥ ६० ॥ स प्राह भरतेऽत्रैव विषये कोशलाभिषे । बभूव बर्द्धिकग्रामे विष्री नाम्ना मुगायणः ॥ ६१ ॥ बाह्मण्यस्य स्वमावेन मधुरा मधुरामिथा । सुता च वारुणी यूना बारुणीव मदावहा ॥ ६२ ॥ मृत्वा मुगायणो राज्ञः साकेतेऽतिबलस्य सः । हिता हिरण्यवत्येषा श्रीमत्याश्र सुताऽभवत् ॥६३॥ मैघुरा त्वं रामदत्ताऽभुः पूर्णचंद्रस्तु वारुणा । वणिक्सुमित्रदत्तोऽहं सिंहचंद्रस्तवातमञः॥ ६४ ॥ हरू: श्रीभृतिवृर्वेण भुजगेन पिता गजः । संजातो ब्राहितो धर्म मया स महबारणः ॥ ६५ ॥ दर्भेकंगचरी मुखा चमरी चामराद्वरा । रोद्रः कुक्कुटसपींऽभृद् रुक्षपक्षपरिग्रहा ॥ ६६ ॥ सीपवासवत्रत्रांतः स विश्रांतमदः करी । ग्रस्तः कुक्कुटसर्पेण सहस्रारमगारसुर्थीः ॥ ६७ ॥ विमान श्रीप्रमे तत्र श्रीघरः श्रीघरोऽमरः । अप्सरोभिरमा मोगी धर्मेण रमतेऽधुना ॥ ६८॥ क्रीवाद प्रमिक्षपूर्वेण मर्कटेन इतस्तद्। पापः कुक्कुटसपेंडिगात्पृथिवी बालुकाप्रमा ॥ ६६ ॥ म्लेच्छः शगालदत्तस्तदुदंतिदंतास्थिमौक्तिकं । दत्तवान् धनमित्राय पूर्णचंद्राय वाणिजः ॥७०॥ दंतास्थिभिरयं त्रष्टः कारयित्वा नृपासनं । हारभारं त्र प्रकाभिरथास्ते तद्विभक्ति तं ॥ ७१ ॥ अहो संसारवैचित्र्यं देहिनामिह मोहिनां । पितुरंगानि जायंते भोगांगानि परांगवत ॥ ७२ ॥ निश्चम्य श्रमिनो वाच्यं रामदत्ता प्रमादिनं । तदशेषग्रदाहृत्य पूर्णचंद्रमबोधयत् ॥ ७३ ॥ दानपूजातपःशीलसम्यक्वमनुपाल्य सः । कल्पे तस्मिन् विमानेऽभृद्वेद्वर्यप्रभनामिन ॥ ७४ ॥ रामदत्ताऽपि सम्यक्तवारस्रीणप्रुत्मृज्य तत्र तु । प्रभंकरविमानेऽभृदेवः सूर्यप्रमाभिधः ॥ ७५ ॥ सिंहचंद्रप्रनिः सम्पगाराधितचतुष्टयः । ग्रैवेयकेऽहमिंद्रोऽभूत्स प्रीतिकरसंज्ञके ॥ ७६ ॥ सूर्यप्रमसुरश्चरता जंबद्वीपस्य भारते । वैताढचदश्चिणश्रेण्यां धरणीतिलके पुरे ॥ ७७ ॥ भुभुतोऽतिबलस्याभृत्सम्यक्तवच्युतिदोषतः । सुलक्षणमहादेव्यां श्रीधराख्या शरीरजा ॥ ७८ ॥ अलकापतये दत्ता सा सुदर्शनभुभुजे । स वैद्वर्यविमानेशस्तस्यां जाता यशोधरा ॥ ७९ ॥ दत्तायामुत्तरश्रेण्यां प्रभाकरपुरेशिने । सूर्यावतीय जातोऽस्यां सुतोऽसौ श्रीधरोऽमरः ॥ ८० ॥ तस्मै तु रिभवेगाय राज्यं दुन्वा विता ततः । मुनिचंद्रसमीपेऽसौ मोक्षार्थी तपसि स्थितः॥८१॥ गुणवत्यार्थिकापार्थे श्रीघरा सयशोधरा । सम्यन्दर्शनसंग्रुद्धा प्रत्रज्यां प्रत्यपद्यत ॥ ८२ ॥

रिमवेगोऽन्यदा जातः सिद्धकृटं वर्वादेषुः । इरिचंद्रमुनेस्तत्र धर्मे श्रुत्वाऽभवद्यतिः ॥ ८३ ॥ कांचनारूयगुहायां तं स्वाच्यायध्वनिपावनं । आर्थे ते वंदितं याते रक्षिमवेगं महास्रुनि ॥ ८४ ॥ बालकाप्रमभूमेर्यो निर्यातो नारकश्चिरं । स संमृत्य गुहायां हि जातः सोऽजगरोऽत्र तु ॥ ८५ ॥ कायोत्सर्गस्थितं साधुमुपसर्गनिरीक्षणात् । आर्ये च ते समर्यादे सोऽगिलद्विपुलोदरः ॥ ८६ ॥ रहिमवेगो मृतः करेषे काषिष्ठे श्रेष्ठधीरभूत् । अर्कप्रभस्तथाऽत्रार्थे विमाने रुचके सुरी ॥ ८७ ॥ महाग्रनुरसी मृत्वा रीद्रध्यानदुराश्चयः । पंकत्रभां भुवं त्राप्तः पापपंककलंकितः ॥ ८८ ॥ त्रीतिकरविमानेशः सिंहचंद्रचरश्च्यतः । अपराजितसुंदर्गोः पुत्रश्चऋपुरेऽजिन ॥ ८९ ॥ चक्रायुषाभिधानस्य चित्रमालाःस्य भामिनी।तस्यामकेत्रमध्युत्वा जातो वजायुषः सतः॥९०॥ श्रीधरापूर्वको देवः पृथिवीतिलके पुरे । प्रियंकरातिवेगाभ्यौ रत्नमालाऽभवत्सुता ॥ ९१ ॥ बजायुषाय सा दत्ता तस्यां रत्नायुषः सुतः । जातो यशोधरापूर्वं सुरः पूर्वसुकर्मणः ॥ ९२ ॥ चकायुषः श्रियं न्यस्य मुते वजायुषे तपः। पिहिताश्रवपादाति मृत्वति तिर्धृति श्रितः॥ ९३ ॥ बजायुषोऽपि विन्यस्य राज्यं रत्नायुषे तपः। दश्चे राज्यमदोन्मचः स च मिध्यास्वमागतः॥९४॥ जस्रावगाहनायास्य राजहस्त्यन्यदा गतः । मुनिद्र्ञनतः स्पृत्वा जाति नापःपिवत्यसी ॥ ९५ ॥

तस्य मेचनिनादस्य राज्ञा कृत्यमजानता । वज्रदत्तमुनिः पृष्टः कारणं श्रत्यभाषत ॥ ९६ ॥ चित्रकारपुरे ज्ञाभूत्वीतिमद्री नरेश्वरः । दिवता संदरी तस्य प्रतः प्रीतिकरस्तग्रीः ॥ ९७ ॥ चित्रबुद्धिस्तथा मंत्री कमला तस्य कामिनी । विचित्रमतिरित्यासीचनयः सनयोऽनयोः ॥९८॥ अमात्यराजपुत्री ती शुत्वा तु तपसः फलं । श्रुतसागरपादांते युवानी तपसि स्थिती ॥ ९९ ॥ ती च निर्वाणधामानि पद्यंती कांतदर्शनी । साकेतमन्यदा याती नानाविधतपोधनी ॥ १००॥ गणिकां बुद्धिमेनारूयां तत्र दृष्टाऽतिरूपिणीं । भग्नः कर्मवज्ञान्त्राग्यान्मंत्रिपुत्रस्त्वपत्रयः ॥१०१॥ राज्ञः स मंघमित्रस्य सुपकारपदे स्थितः । मांसपाकविशेषको लेमे ता गणिका ततः ॥ १०२॥ स अक्ताडमाडनया कामे सर्वतोऽविरतात्मकः। मांसाशनप्रियो मृत्वा सप्तमी पृथिवीमितः॥१०३॥ ब्रह्म्योऽपि ततो श्रात्वा संसारं सारवर्जितं । जातः मापविशेषण मारणो प्रशासकाः ॥ १०४ ॥ साधुद्रशैनयोगिन जातिस्पृतिमुपागतः । निंदन् मंदरुचिः द्ध्मे गजोऽयपुपश्चांतवान् ॥ १०५ ॥ तदाकर्णे करींद्रोडसी नरेंद्रश्च यतेर्वेषः । मिध्याकलंकग्रन्मुज्य जातौ श्रावकताग्रुजी ॥ १०६ ॥ पंकत्रभाविनिर्यातो नारकोऽप्यमवत्युनः । मंगीदारुणयोर्व्यात्रा नामकर्मातिदारुणः ॥ १०७ ॥ बन्ने मियंग्रसंहे इसी वजायुधमहामूर्ति । व्याधो विच्याध योगस्थं सोइपि सर्वार्धसिक्तिसार ०८॥ १८६ समर्थिक अर्थ

महातमःप्रमा प्राप्तो मृत्वा च्याधोऽतिदारुणः । दःखमन्वभवत्सोऽस्यां घोरं मृतिवधोद्धवं॥१०९॥ मुत्वा श्रावकषर्मेण रत्नमालाच्युतेऽमरः । जातो रत्नायुषश्चापि तत्रैव सुरसन्तमः ॥ ११० ॥ द्वीपे च धातकीखंडे पूर्वमेरोश्च पश्चिमे । विदेहे गंधिलादेशे राक्षोऽयोज्यापतेः सूती ॥ १११॥ अर्द्धासस्य तौ देवी सुब्रताजिनद्शयोः । जातौ वीतमयौ सीरी चक्री चात्र विभीषणः ॥११२॥ पृथ्वी रत्नप्रभां यातो जीवितांते विभीषणः । अनिवृत्तिमुनेस्त्वंते कृत्वा वीतमयस्तपः ॥ ११३ ॥ वातः स लांतवेंद्रोऽहमादित्याभो मयाप्यसौ । नारको बोधितो गत्वा विमीषणचरस्ततः॥११४॥ जंबद्वीपविदेहे यो विषयो गंधमालिनी । तत्र रौप्यिगरी चारौ चारुखेचरगोचरः ॥ ११५॥ प्राणी श्रीधर्मणः पूर्व श्रीदशायामजायत । श्रीदामनामध्योऽसौ मया मेरी प्रवेश्वितः ॥ ११६ ॥ अनंतमतिसंब्रस्य गुरोः कृत्वातिशिष्यतां । स चंद्राभविमानेंद्रो अक्षलोकेऽभवत्सरः ॥ ११७ ॥ व्याधपूर्वोऽपि सप्तम्या निख्त्य भुजगोऽभवत् । रत्नप्रमां प्रविक्षेत्व स्रांत्वा तिर्यश्च दुःख्याक्।।११८॥ स भूतरमणाटकामैगवत्यास्तरेऽभवत् । तोकं कनकंकवां तु वापसस्य समाहिनः ॥ ११९ ॥ स पंचापितपः कुर्वन् मृगशृंगो मृगोपमः।चंद्रामं खेचरं दृष्ट्वा खेचरं तं यदच्छया॥ १२०॥

तिद्वानी वजदंष्ट्रय विद्वहंष्ट्रीयमात्मजः । जातो विद्युत्मभागर्भे विद्याविद्योतितोधमः ॥ १२१ ॥

वजायुधचरश्चयत्वा जातः सर्वार्थसिद्धितः । संजयतः फर्णीवस्त्वं जयंतो वसलोकतः ॥ १२२ ॥ एकजन्मापकोरण बहुजन्मसु वैरधीः । अवधीत् सिंहसेनं तं श्रीभृतिचरजीदकः ॥ १२३ ॥ घ्रतोऽस्य धनवैरेण कोपविष्मस्य को गुणः । जातः प्रत्युत जातोऽयं सौख्यविष्मकुदात्मनः ॥१२४॥ उपलभ्य मतं जैनं गजो जन्मिन पंचमे। निवैरो निर्वृतो हे त्वं संगरत्येष वैरभाक ॥ १२५॥ वैरबंधमिति ब्रात्वा घोरसंसारवर्धनं । घरणेंद्र ! विर्ध्वच त्वं तथा मिध्यात्वमप्यरं ॥ १२६ ॥ इत्यादित्याभदेवेन घरणेंद्रः प्रबोधितः । मुक्तवैरः स सम्यक्त्वं जग्राह भवतारणं ॥ १२७ ॥ ततः खंडितविद्यास्ते छित्रपक्षाः खगा यथा । खित्रोद्यमास्तदेत्यक्ता धरणेंद्रेण खेचराः ॥१२८॥ प्रतिमां व्योमगाः सर्वे संजयतस्य पावनी । शैले स्थापयतात्राञ्च पंचचापश्वतोच्छयां ॥ १२९ ॥ तस्याश्वरणमुले वः पुरश्वरणकारिणां । कालेन महता क्लेशाहिद्याः सिद्ध्यंतु नान्यथा ॥१३०॥ इतः प्रभृति च स्त्रीणां विद्युदंष्ट्रस्य संततौ । प्रज्ञीप्तरोहिणीगीर्यः सिष्धंतु न नृणां तु ताः ॥१३१॥ इत्युक्तमतुमन्येते खगाः प्रणतिपूर्वकं । विद्याः स्वा लेभिरे भूयो यथास्वं च ययुः सुराः॥१३२॥ खेचराः स्थापयांचकुस्तां यतेः प्रतियातनां । नानोपकरणां तत्र हेमरन्नमयीं गिरौ ॥ १३३ ॥ हत्विद्या यतस्त्रत्र हीमंतस्तस्थुरानतः । विद्याधरास्ततः शैलं हीमंतं तं जना जगुः ॥ १२४ ॥

सुभूतो रत्नवीर्यस्य मथुरायां पृषुश्रियः । स मेरुमेंचमालायां लांतवेंद्रोऽभवरस्रतः ॥ १३५ ॥ अमितप्रभया तस्य प्रिययाःकामि यूपतः । घरणेंद्रचरः पुत्रो मंदरश्रंद्रसुदरः ॥ १३६ ॥ युवानी तौ ततो युक्त्वा कामभोगान् यथेप्सितान् ।श्रेयसो जिनचंद्रस्य शिष्यतास्युपज्रमतुः॥१३७॥ स मेरुमेंहिष्कंपः प्राप्य केवलसंपदं । निवेवौ तु गणेंद्रत्यं मंदरो मंदरोपमः ॥ १३८ ॥ संजयंतचरितं जगत्त्रये सुप्रासिद्धमतिमक्तिमावतः ।

संभवेतु श्रुवि भन्यजंतवः संस्मरंतु जिनतां यियासवः ॥ १३९ ॥ इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवशे जिनसेनाचार्यकृतौ संजयंतपुराणवर्णनो नाम सप्तविशः सर्गः।

## अष्टाविंदाः सर्गः ।

अतः परं परं शोरः मृणु श्रीणक ! चेष्टितं । वेगवत्या वियुक्तस्य पुण्यपौक्षयोगिनः ॥ १ ॥ पर्यटक्यटवीं वीरस्तापसाश्रमसश्रमः । प्रविष्टोऽपश्यदाविष्टविकथान् तत्र तापसान् ॥ २ ॥ राजयुद्धकथासक्ताः यूयं किमिति तापसाः । तापसास्तपसा युक्तास्तपो वाक्संयमादिकं ॥ ३ ॥ इति पृष्टा जगुस्ते तं विशिष्टजनवत्सलाः । नवप्रत्रजिता इतिं मौनीं विद्यो वयं न शोः ॥४॥ १४

श्रावस्त्यामस्ति विस्तीर्णयशस्तीर्णमहार्णवः । एणीपुत्र इति श्रोणी-पतिरश्रीणपीरुषः ॥ ५ ॥ प्रियंगुसंदरी तस्य दृहिता लोकसंदरी । तस्याः स्वयंवरायं तु तेनाहृता वयं नृपाः ॥ ६॥ केनापि हेतुना कोऽपि न इतो वृतया श्रिया । कन्यया वन्यहस्तिन्या वन्येतरगजो यथा ॥७॥ भूपाः संभूय भूयांसो विरुक्षा लाभलक्षिताः । कन्यापित्रा ततः सत्रा सथा योद्धं सम्रुपताः ॥८॥ तेन भोः भूमितान्याश्च सहस्राणि महीभूजां । संकोचितानि संग्रामे नेत्राणि रविणा यथा ॥९॥ तुंगाभिमानिनः केचिदु मंगांगीकरणक्षमाः । रणांगणगता भूषाः प्राणानु सद्यो हि तस्यकुः॥ १०॥ विश्वेऽप्यश्वरवात्तस्मात्सहस्रकरतो वयं । ध्वांतौषा इव भीता भोः प्रविष्टा गहरं वनं ॥ ११ ॥ करु धर्मोपदेशं मो धर्मतत्त्वमजानतां । त्वं वचोभिरलं पृष्टैदेष्टतस्वोऽभिलक्ष्यसे ॥ १२॥ पृष्टस्तथा तथा शीरिस्तेषां धर्म द्विधाऽभ्यधातु । यतिश्रावकभेद्ज्ञाः श्रामण्यं ते यथा युद्धः॥१३॥ र्षियंगुसुंदरी लाभलोभेन यदुनंदनः । श्रावस्ती वस्तुविस्तारविश्रुतां तामग्रिश्रियत् ॥ १४ ॥ बाह्योद्याने च तत्रासौ कामदेवगृहेऽप्रतः । त्रिपादं कृत्रिमं हैमं महामहिष्मेश्वत ॥ १५॥ पप्रच्छ विप्रमेकं मे। किमेष महिषक्षिपादु । निर्मितो रत्ननिर्माणो मान्यमत्र हि हेतना ॥ १६ ॥ स प्राहेबिमहेबामृत्पुर्यो भूपतिरार्यकः । इक्ष्वाक्कृजितश्रत्रस्तत्पुत्रश्रापि मृगध्वजः ॥ १७ ॥

श्रेष्टी त कामद्त्रोऽत्र गोष्ठं दष्टुं गतोऽन्यदा । पपात पादयोस्तस्य क्रुपणो महिषोऽल्पकः ॥१८॥ ततशाश्रयेकृत कार्य यथास्वं स्वामिनाऽप्रना । पेंडारो दंडकस्तत्र पृष्टः कारणमत्रवीत् ॥ १९ ॥ उत्पन्नादेन एवास्योपिर करुणा मेऽभवत् । वनं दृष्ट्या मुनि नत्वा पृष्टवान्तमहं पुनः ॥ २० ॥ अस्योपरि किमर्थ मे करुणा महती सुने । स बमाण सुनिर्द्धानी शृष्णु गोपाल ! निश्चितं ॥ २१ ॥ एकस्यामेव चामुख्यां महिष्यामेष जातवान । पंचकृत्वो बराकस्त जातो जातो इतस्त्वमा ॥२२॥ बारे वहे त तिब्रष्टः कनिष्टस्य ममैपकः । सहसोत्थाय संत्रस्तः पादयोः पतितः शिश्चः ॥ २३ ॥ कृपया स मयाऽत्रायं पुत्रवत्परिपालितः । जीवितार्थी तवेदानीं पिततः पादयोरिह ॥ २४ ॥ अस्वैवं कृषया तेन समानीतः पुरीनसी । अभयं राजलोकेभ्यो लब्ब्बाऽवर्द्धिष्ट भद्रकः ॥ २५ ॥ अन्यदाऽन्यभवोपात्तवैरबंधातुर्वेषतः । पाद चकर्त चक्रेण महिषस्य मृगध्वजः ॥ २६ ॥ राज्ञा विज्ञाय चाइतेर्मुनच्वजवधे रुवा । छवाना मंत्रिणा नीत्वाऽरण्ये श्रामण्यमापितः ॥ १७ ॥ मद्रके महभावेन मृते चाष्टादशेऽहान । द्वाविशे केवली जातः ग्रुद्धच्यानान्मुगध्वजः ॥ २८ ॥ चतुर्णिकायदेवैः स मन्देंश्व कृतपूजनः । संपृष्टो वैरसंबंधः पित्रा नु जितशत्रुणा ॥ २९ ॥ मुग्रध्यअमुनिः प्राह देवदानवमानवैः । कथावर्णनसतुष्टिचित्तकर्णपुटवितः ॥ ३० ॥

प्रतिशृञ्जलिपिष्टस्य द्रोह्मभूदलकापुरे । अश्वप्रीय इति रूपातो विद्याधरमहेश्वरः ॥ ३१ ॥ सचिवस्तस्य निस्तीर्णतर्कमार्गमहार्णवः । हरिश्मश्चवदस्पृत्यो हरिश्मश्च इति श्चतः ॥ ३२ ॥ नास्तिकैकांतवादी स प्रत्यक्षैकप्रमाणकः । प्रत्यक्षानुपलभ्यं यश्वभास्तीत्यभ्युपेतवान् ॥ ३३ ॥ चत्रभृतसमुद्देऽस्मिन् किण्वादौ मदशक्तिवत् । चैतन्यशक्तिरत्यंतमसत्यैव मवत्यसौ ॥ ३४ ॥ आत्मेति व्यवहारोध्त्र लोकस्य न विरुध्यते । न भृतव्यक्तिरिक्तोऽस्ति संसार्यनुपलव्धितः॥३५॥ पुण्यापुण्यविधाता यो मोक्ता च सुखदुःखयोः । इष्टा औस्तस्य ना दृष्टरभावात पारलीकिकः।।३६॥ नारकस्वर्गतिर्येचविकल्पोऽञ्जविकल्पितः । भोगाधिष्ठात्रधिष्ठानः परलोको न विद्यते ॥३७॥ ब्रानवृत्तिविशेषस्य शक्यो यश्च विनिश्चितः। मोक्षो भोक्तरभावात्स न युक्तो निःप्रमाणकः ॥३८॥ भृतसंश्लेषजातस्य भृतविश्लेषनाधिनः । सुखिनश्चिद्विशेषस्य संयमो भोगनाधनः ॥ ३९ ॥ इत्येकांतकुतर्केण राजितः सचिनः स च । आगमानुभितिह्नेयो जीवाद्यर्थात्परोचनः ॥ ४० ॥ परलोककथापोढदःकथामृहमानसः । कामभोगैः कनिष्ठोऽभूत्किनष्ठो धर्मदृषकः ॥ ४१ ॥ नास्तिकस्य तथा तस्य प्रेत्यामानापलापिनः । तीर्थकृत्रकवर्ष्यादिमहापुरुपदृषिणः ॥ ४२ ॥ हरिष्मश्रोद्देरीहरूव हरिकंठोऽपि नास्तिकः । धर्मकंठोऽपि मावेन नित्यविष्टोऽविश्वते ॥ ४३ ॥

असम्रीवो हतो युद्धे त्रिपिष्टेन तमस्तमः । विजयन हरिष्ठमश्चः प्राविश्वस्तर्कं ततः ॥ ४४ ॥ विदं संस्वत्य जातोऽहं ह्यभीवो मृत्यन्तजः । हरिष्ठमश्चः पुना राजन् भद्रको महिषोऽपुना ॥४५॥ पूर्वकोषानुवेधेन सयैव महिषो हतः । अकामनिजरातोऽभृक्कोहिताख्यो महासुरः ॥ ४६ ॥ आगतो वेदनाभक्त्या देवमृत्याऽपुना युतः । आस्तेऽयमत्र जातेन मित्रमावेन मावितः ॥ ४७ ॥ क्रोषानुवेधिमत्येकं सम्बाधिकरणक्षमं । विनियम्य महाराज ! ज्ञाम्मेतु श्चिककिष्ठिणः ॥ ४८ ॥ राजाधाः प्राज्ञन्त प्रत्या अहत्वा प्रत्या सहिवासुरः । विनियम्य महाराज ! त्राम्मेतु श्चिककिष्ठाः ॥ ४८ ॥ राजाधाः प्राज्ञन्त स्तराज्ञ ससभाजनः॥४९॥ यास्त्रा क्रविक्रमेत्र तस्त्र ससुरासुरमानवाः । यथास्व स्थानमन्ये च मिद्धस्थानं मृत्यन्त्रज्ञाः ॥ ५० ॥ महिष्यज्ञन्तृष्ठं यः सततं श्चद्वहणमनसि धने। स मजति हृष्टिवश्चित्रस्ति जनव्यान्त्रभौ निम्नक्ष्यनार्वेकान्त्रभौ निम्नक्ष्यनार्वेकान्त्रभौ नाम ज्ञाविष्ठाः स्त्रीः ।

## एकोनत्रिंशः सर्गः ।

कामदत्तो जिनागरपुरो ठोकप्रवेशने । मृगष्त्रजस्य प्रतिमां स न्यत्रान्महिषस्य च ॥१॥ अत्रैव कामदेवस्य रतेश्र प्रतिमां ज्यत्रात् । जिनागारे समस्तायाः प्रजायाः कौतुकाय सः ॥२॥ कामदेवरतिप्रेक्षाकौतुकेन जगज्जनः । जिनायतनमागत्य प्रेक्ष्य तत्प्रतिमाद्वयं ॥३॥ संविधानकमाकर्ण्य तदु भाद्रकम्गध्वजं । बहवः प्रतिपर्धते जिनधर्ममहर्दिवं ॥४॥ प्रसिद्धं च गृहं जैनं कामदेवगृहाच्यया । कौतकागतलोकस्य जातं जिनमताप्तये ॥५॥ व्यतिकातेषु बहुषु संजातपुरुषेष्विह । कामदेवाभिधःश्रेष्ठी कामदत्तान्वयेऽधना ॥६॥ रूपयौवनसंपूर्णा पूर्णचंद्रसमानना । कन्या बंधुमती तस्य बंधुलोकातिनंदिनी ॥७॥ आदिष्टः पितृपृष्टेन दैवज्ञेन नरो वरः । तस्याः स्मरगृहद्वारग्रुद्वचाट्य स्मरपूजनः ॥८॥ एवंविधवचः अन्वा तदगृहद्वारमेत्य सः । द्वात्रिंशदर्गलादुर्गमुद्धाव्य सहसाऽविश्वत् ॥९॥ तक्षोदभ्यर्च्य जिनेंद्राचीः सोऽर्चयत् सरितस्मरं । चैत्यार्चनार्थमेतेन कामदेवेन वीक्षितः ॥१०॥ तेन नैमिचिकादेशसंवादमुदितात्मना । दत्ता बंधुमती तस्यै बंधुराधरबंधुरा ॥११॥ कामदः कामदेवेन कामदेवस्य कामिनः । जामाता कामदेवामः कोऽपि दत्त इतीहन्नी ॥१२॥ वार्ता प्रादरभृत्युर्धामतस्तस्यामितोऽम्रतः । राज्ञांतःपुरपौरेश्व दृष्टः स्वैरमसौ ततः । १३॥ त्रियंगुसंदरी तं च कर्यंचिदवलोक्य सा । अनुरक्ता तथा जाता विरक्ताभृद् यथांऽमसि ॥१४॥ रहस्याबाह्य चाप्रच्छच तां स्वां बंधमतीं सखीं। पत्यवेक्कमिकाऽसि त्वं वैग्ध्यं चाऽस्य कीहन्ना।१५॥

साऽस्यै मुम्बाऽबदत्तस्य विदम्बस्य विचेष्टितं । तथा यथा गता मोहं स्वसंवेद्यसुखासिकां ॥१६॥ सामिमान्यदस्यति तस्या द्वास्थमजीगमत् । तत्समागमिमच्छाञ्च स्त्रीवधं वेत्यनुत्तरं ॥१७॥ अन्याय्यम्मयं चैतदिति संचित्य यादवः । व्याजेन केनचिह्नः कालक्षेपमयोजयत् ॥१८॥ रुषप्रत्याश्वया कन्या शौरिविन्यस्तधीरसौ । शयने निश्चि संपूर्ण मन्यमाना मनोरथं ॥१९॥ बंबुमस्युपगृदांगं सुप्तमंधकवृष्णिजं । ज्वलनप्रभनागश्री रात्रा दिव्या व्यवोधयत् ॥२०॥ विशुद्धो देहभूषामाभामिता खिलदिङ्गुखां । तां दृष्टा नागचिन्हां स्त्री केयमत्रेत्यां चतयत् ॥२१॥

आहृतव तया थीरः त्रियालापविद्ग्धया । अशोकविनतां नीत्वा नीत्याऽमापि विनीतमा ॥२२॥ श्रृणु स्वं धीर ! विश्वव्यो ममागमनकारणं । तप्येते श्रवणौ येन तवामृतरमेन वा ॥२३॥ आसीदमोघनिकांतिः समाकांतारिमंडलः । अमोघदर्शनो नाम्ना नरेंद्रश्र्यदेने बने ॥२४.। कांता चारुमतिश्वारुश्वारुचंद्रोऽस्य देहजः । नीतिपौरुषसंपन्नो नवयौवनभूषितः ॥२५॥ रंगसेना च गणिका कलागुणगणान्विता । सुता कामपताकाऽस्याः कामस्येव पताकिका।।२६॥

प्राविश्वद् यागदीश्वाये श्वितियो धर्ममोहितः । तापसः कौशिकाद्यश्च तदायाता जटाधराः ॥१७॥ नृत्यंत्या च नृपादेशात् तया कामपताकया । व्यक्तं कामपताकात्वं हरंत्या हृद्यं नृष्णं ॥२८॥

शास्त्रकोशकतायुक्तो मुलपत्रफलाशनः । कौशिकः क्ष्मितो यत्र तत्रान्यस्य त का कथा ॥२९॥ यागकर्माण निर्वेत्ते सा कन्या राजसूनुना । स्वीकृता तापसा भूपं भक्तं कन्यार्थमागताः ॥३०॥ कौशिकायात्र तैस्तस्यां याचितायां नृपोऽवदत् । कन्या सोढा कुमारेण यातेत्युक्तास्त्र ते ययुः ॥३१॥ सर्पाभुयापि हंतव्यो मया त्वमपि भूपते । आक्रुश्य कौश्चिको यातः क्रिश्चितेनांतरात्मना ॥३२॥ अभिषेच्य नृपस्तरतो धरित्रीधरणे सुतं । अञ्यक्तगर्भया देव्या सहाभूत्तापसस्तया ॥३३॥ तापस्यिप सुतां लेभे तापसाश्रमभूषिणीं । ऋषिद्त्ताख्यया ख्यातां भूषितामध्यभिख्यया ॥३४॥ अणुबतानि सा लेमे चारणश्रमणांतिके । यौवनं च नवं यूनां मनोनयनबंधनं ॥३५॥ शांतायुधसुतः श्रीमान् श्रावस्तीपतिरेकदा । शीलायुघ इति रूपातस्तं यातस्तापसाश्रमं ॥३६॥ एकयैव कतातिध्यस्तया तापसकन्यया । रुच्याहारैमेनोहारि स वल्कलकुचश्रिया ॥३७॥ अतिविश्रमतः प्रेम तयोरप्रतिरूपयोः । विभेद निजमयीदां चिरं समनुपालितां ॥३८॥ गतो रहसि निःशंकां निःशंकस्तामसौ युवा । अरीरमदु यथाकामं कामपाशवशो वशां ॥३९॥ व्यक्तित्रपत ततस्तं सा साध्वी साध्वसपूरिता । ऋतुमत्यार्यपुत्राहं यदि स्यां गर्भघारिणी ॥४०॥ तदा वद विषेयं मे किमिहाकुलचेतसः । पृष्टस्तया स तामाह माऽऽकुला मृः प्रिये श्रृणु ॥४१॥

इस्वाकुकुलजो राजा श्रावस्त्यामस्तन्नात्रवः । शीलायुधस्त्वयाऽवश्यं दष्टव्योऽहं सपुत्रया ॥४२॥ इत्याश्वास्य रहस्येनामाश्विष्य विरहासहः । ताविश्वजनलं प्राप्तं तापसाश्रमगोचरं ॥४३॥ दृष्टा तुष्टेन तेनामा प्रविष्टो नगरीमसौ । याते नृषे तथा पित्रोविनिगृद्य ततस्त्रपा ॥४४॥ निवेदितमिदं वृत्तं लोकवृत्तविदग्धया । अंतर्वत्नी रहः पत्नी निस्नपस्य नृपस्य सा ॥४५॥ अस्त सुत्रसुदुर्श्राणीमेव पित्रानुहारिणं । प्रसृतिक्लेशतः सा च प्रसृतिसमनंतरं ॥ ४६ ॥ मता नागवधूजीता ज्वलनप्रभवस्था। साउद्दं सम्यक्तवयोगेन भवप्रत्ययसावधिः ॥४७॥ कपास्नेहवशात्त्राप्ता पितृपुत्रतपोवनं । आश्वास्य शोकसंतप्तौ पितरौ पुथुकं तकं ॥ ४८ ॥ एणीस्वरूपिणी स्तन्यपानतोऽवर्द्धयत्तत । पिता कोशिकपूर्वेण दंदशुकेन वैरिणा ॥ ४९ ॥ स दृष्टोऽमोष्यमंत्रेण जीवितं प्रापितो मया । धर्मोपदेशदानेन दुर्मोचक्रोधदृषितः ॥ ५० ॥ मयाऽसौ ग्राहितो धर्ममयासीव् गतिमर्चितां । गताऽहं पुत्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥५१॥ सोपचारं नुपं दृष्टा तमवोचं नयान्वितं । तनयस्तव राजेंद्र ! राजलक्षणराजितः ॥५२॥ गृहाण गृहिणीत्यक्तमेणीपुत्राख्यमेतकं । इत्युक्तेन तु तेनोक्तमपुत्रस्य कृतः सतः ॥५३॥ कर्य या तापसि ! प्राप्तो दारकोऽयं त्वया वद । वृत्तं मया समस्तं तत्सामिश्चानं ततोऽकथि ॥५४॥

देवीत्वं च निज येन स राजात्मजमग्रहीत् । वर्धमानस्य तस्याहं पुत्रस्नेहेन मोहिनी ॥५५॥ जातानुपालिनी नित्यं राज्ञश्रेप्सितदायिनी । एणीपुत्रमसी राजा स्वराज्ये न्यस्य पंडितः ॥५६॥ प्रवज्य मुनिमार्गस्थः स्वर्गलोकमवाप्तवान् । जाता च तनया पश्चादेणीपुत्रस्य रूपिणी ॥५७॥ प्रियंगुसंदरीनाम्ना त्रियंगुश्यामवर्तिनी । स्वयंवरिवधौ धीरा प्रत्याख्यातवती च सा ॥५८॥ भूमी राजस्ततात्कामसौख्यभोगविरागिणी । अद्राक्षीद् वंश्रुमत्यामा त्वां सा राजगृहे यदा ॥५९॥ ततः परमधत्तांगमनंगशस्त्रात्यितं । तद विधस्व तया वीर ! वचनान्मम संगमं ।।६०॥ अदचेति न चार्शक्यं तुभ्यं दत्ता मया हि सा । अस्य राजकुलस्याहं प्रमाणं कार्यवस्तनि ॥६१॥ अतो मया वितर्णियं वितर्णा पितुवांधवैः । समागमस्तु वामस्तु देवतासुगृहे ततः ॥६२॥ श्वस्तन्यां कृतसंकेतो रजन्यां सविनिश्चितः । अमोधदर्शनं देव ! देवतानामतो मवान ॥६३॥ वरित्वा वरमादत्स्व यत् किंचिदिह बांछितं । इत्युक्तेनैव साऽवाचि वाचा विनयपूर्वया।।६४।। कृतस्मरणया देवि ! स्मर्तन्योऽमोधसंभिते । एवमुक्ता च तेनासावेवमस्त्वित देवता ॥६५॥

अंतर्धानमिता सोश्पि निजवासपुपागमत् । दैवतोक्तविधानेन देवताया गृहे ततः ॥६६॥ **प्रिकंगहंदरीं** शौरी रहसि श्रत्यपद्मत् । सा गंधर्वविचाहादिसहसम्प्रत्यपंकजा ॥६७॥ रिवता यदुसूर्येण पश्चितीव तदा वभौ । प्रियंगुसुंदरीसबन्यहान्यस्य बहुन्यगुः ॥६८॥ अन्योन्यप्रेमबद्धस्य मिथुनस्य रहस्यतः । कृतं देवतया योगं राज्ञा ज्ञास्वाञ्जुरूपद्योः ॥६९॥ तोनिलोकप्रकाशार्थं बद्विवाहमकारयत् । ततः सर्वस्य लोकस्य विदितो यदुनंदनः ॥७०॥ रेमे प्रियंगुसुंदर्यो सुंदर्यो सह सुंदरः । रूपयावनहारिण्या शच्येष कीशिको यथा ॥७१॥

स राजसुतया तया प्रथमबंधुमत्यापि च प्रतीतगुणसंपदा गुणकलाकलापश्रिया ॥ क्रमेण रतिगोचरे रहसि सेच्यमानः पुरी-

मिर्मा जिनगृहार्चितां सुचिरमञ्जूवासार्चितः ॥७२॥ इस्तरिहेनेमिपराणसंग्रहे हरिवशे जिनेसनाचार्यकर्तौ वंघमतीप्रियंगसंदरीस्रामवर्णनो नाम एकोनविंशः सर्गः ।

त्रिंदाः सर्गः ।

अयं कार्तिकराकायां चिरकीडातिखेदकः । प्रियंगुसुंदरीगाडभुजनंघवशः प्रियः ॥१॥ सुखनिद्राप्रसुप्तोऽसौ निबुद्धः कृतश्चन । अद्राखीद् रूपिणीमेकां कल्यामन्यामिन श्रियं ॥२॥

अभाक्षीतु पुंडरीकाश्चि ! का त्वमत्रेत्यसाँ हि सा । शस्यसे हि कुमारेति तमाहुय विनिर्ययौ ॥३॥ व्यपनीय प्रियारलेषमेषोऽनुपदवीमयात । रम्यहर्म्यतलासीना हेतं साह निजागमे ॥४॥ आर्यपुत्र ! श्रृणु श्रीमान् समाधाय निजं मनः । वचो मदीयमत्राप्य वस्त्वप्रापणकारणं ॥५॥ इहास्ति दक्षिणश्रेण्यां देशे गांधारनामनि । पूरं गंधसमृद्धारूयं गंधाराख्यस्तु तत्पतिः ॥६॥ पृथिवीति महादेवी पृथिवीवास्य बछमा । सुता प्रभावती तस्य श्रीरिवाई प्रभावती ॥॥ गता मानसवेगस्य स्वर्णनामपुरं परं । हात्वांगारवती वार्ता दृहितुः पृष्टवत्यहं ॥८॥ प्रष्टक्तिंगवत्यास्तु तत्सत्वीभिर्ममोदिता । संगमो यदुचंद्रेण चित्राया इव च त्वया ॥९॥ तत्रैव नगरे या सा शुद्धशीलविभूषणा । त्वन्नामग्रहणाहारा सोमश्रीरवतिष्ठते ॥१०॥ स्बद्धियोगमहादुःखपोद्धगंडलकांतया । कांतया प्रहिता तेऽहं संदेशप्रापिणी तया ॥११॥ श्रीलप्राकाररक्षाऽहमलंघ्यानुनयैररेः । आर्यपुत्रावतिष्ठेयं शत्रुस्थाने कियसिरं ॥१२॥ रिश्वता शतुमात्राहं पुत्रतर्जनशीलया । प्राणिनी प्राणनाथोऽतो मोचनीया लघु त्वया ॥१३॥ अविरामवियोगाया मा कदाचिदिहैव मे । स्याद्विपत्तिरतो वीर ! मोपेक्षिष्ठाः कठोरधीः ॥१४॥ साभलोचनमाऽजस्मिति संदिष्टमिष्टमा । निवेद्याऽसीत्कृतार्थाऽइं कृत्यं पत्यौ त्विय स्थितं ॥१५॥

न चागम्यमगस्थानमिति चित्यं त्वया यतः। नेष्यं निमिषमात्रेण तत्र त्वाहं यथेप्सतं ॥१६॥ सामिज्ञानमामिज्ञोऽसौ तं निज्ञम्य निज्ञाम्य तां। माह प्रापय सौम्यास्य सोमश्रीधाम मां हत्॥१७॥ सा प्राप्तानुमतिः प्रीता सम्रत्यिष्य प्रभावती । विद्याप्रभावसंपद्मा ययौ विद्यदिवोद्यता ॥ १८ ॥ अन्योन्यांगसमासंगात संगतांगरुही च तौ । खम्रुछंच्य लघु प्राप्ती स्वर्णनाभपुरं वरं ॥ १९०॥ श्रवेशितस्तया स्नस्तरसनांशक्या गृहं । अप्रकाशमसौ देवः सोमश्रियमवेश्वत ॥ २० ॥ ब्रलंबालसकाम्लानकपोलवदनश्रियं । स्वांतश्रांतालिसम्लानिसपद्याभिव पश्चिनीं ॥ २१ ॥ देवदर्शनपर्यतवेणीवंघेन संगतां । तनुना सेत्वंघेन धनीमिव तदंतकं ॥ २२ ॥ तांबुलरागनिर्धक्तिविद्यसरिताघरां । म्लानामीषत्परिम्लानपळुवामिव बह्नरीं ॥ २३ ॥ अभ्यत्थितां विभ्रं वीक्ष्य पानपांडुपयोधरां । तृष्टः सोमश्रियं दृष्टा शारदीमिन स श्रियं ॥ २४ ॥ आलिलिगत्रत्न्योऽन्यं गार्ढं रामांचककेशी । प्रनाविंरहभीरुत्वादेकतामिव ती गती ॥ २५ ॥ साधुसाधितकार्यी सा तामाश्लिष्य प्रमावती । सखी प्रणसमा अव्यविचनैरभ्यनंद्यत ॥ २६ ॥ रूपं नाम च तस्यासौ निर्ज कृत्वा प्रभावती । आप्रच्छच दंपतीं श्रुक्त्वा ययावात्मीयमांस्पदं २७ थानि मानसबेगस्य परावर्शितरूपभूत । सोमश्रिया सहाहानि न्यवसत्कतिचित् यदः ॥ २८ ॥ एकदा प्राग् विवुद्धाऽसौ प्रकृतिस्थाकृति पति । दृष्टारुददृद्धिषद्वमीत्या प्रमादपरिश्चंकिनी ॥२९॥ अपुच्छच विबुद्धोऽसौ किमर्थ रोदिषि प्रिये । आह रूपपरावृत्तिमपश्यंती तवेत्यसौ ॥ ३० ॥ मा भैषीरेष विद्यानां स्वभावः स्वयतां वपुः । अपसत्याऽवितष्टते संश्रयंते सुजाप्रतां ॥ ३ ! ॥ इत्युक्त्वा सुपराष्ट्रिक्षणं पूर्ववदेव सः । वसुदेवोऽवसत्तत्र यथेष्टं प्रियया युतः ॥ ३२ ॥ ततो मानसबेगेन कयंचिद्रपलक्षितः । वैजयंती पति पत्न्या बलसिंहमसौ श्रितः ॥ ३३ ॥ तस्य न्यायपरस्वात्रे व्यवहारे पराजितः । मायी मानसवेगोऽसौ विलक्षो गोद्धप्रात्थितः ॥ ३४॥ सौरिपश्चतया केचित्खचराः समवस्थिताः । ततोऽभृदुग्रसंग्रामः सौरिमानसवेगयोः ॥ ३५ ॥ वेदाद वेगवतीमात्रा जामात्रे धनुरर्षितं । दिव्यं दिव्यशरापूर्णं श्वरधिद्वयसंयुतं ॥ ३६ ॥ प्रज्ञप्तिश्व प्रभावत्या विज्ञाय लघु योजिता । तत्प्रभावादसौ संख्ये वर्षघ रिप्रखेचरं ॥ ३७ ॥ तन्मात्रा याचितः सौरिः पुत्रभिक्षां द्यापरः । सोमश्रीदर्शनं नीत्वा मुमीच खचराधिषं ॥३८॥ तेन मानसवेगेन बंधुमावसुपेयुषा । सपत्नीको विमानेन प्रापितः स महापुरं ॥ ३९ ॥ सोमश्री बंधुभिस्तत्र जाते तस्य समागमे । गतो मानसवेगोऽपि स्वस्थानं तद्वचःस्थितः॥४०॥ श्रवात्रभुववात्तादिप्रश्नवकथनात्मनोः । याति कामरसाक्षिप्रचेतसोः समयस्तयोः ॥ ४१ ॥

३९९ जिंहा सर्गः

अश्वरूपघरेणासावेकदा सूर्पकारिणा । हरता नभसः क्षित्रो गंगायामपतद् यदः ॥ ४२ ॥ स ताम्रुत्तीर्थं संप्राप्तस्तापसाश्रममत्र च । निरीक्ष्योन्मादिनीं नारीं नरास्थिमयश्रेखरां ॥ ४३ ॥ पत्रच्छ तापसं कंचित्कस्येयं युवतिर्वरा । परिश्रमति विश्रांता महोन्मादवञ्चा वद्या ॥४४॥ तस्मै सोऽक्ययद राज्ञो जरासंघस्य देहजा। नाम्ना केतुमतीयं च जितगत्रुनृपप्रिया ॥४५॥ मंत्रवादिपरित्राजा वराकी स्ववशीकृता। इतस्यास्यास्थिमालां च मालीकृत्याटित क्षिति ॥४६॥ इत्याकर्ण्य कृपायुक्तो महामंत्रप्रभावतः । आवेशपूर्वकं तस्यास चके प्रहनिग्रहं ॥४७॥ सौरिस्तदा नियुक्तेस्तु जरासंधस्य मानवैः । पुरं राजगृहं नीतः परिवार्योपकार्यपि ॥४८॥ तानवीचदसौ राज्ञः कोऽपराधो मया कृतः। बृत मे येन नीयेयं तद्राजपुरुषाः रुषा ॥४९॥ इत्युक्ता इत्य वोचंस्ते यो राजदृहितुर्ग्रहं । व्यदस्यित भवेत्सोऽत्र राजारिजनकः किल ॥५०॥ इत्यावेद्य वधस्थानं नीतो नीचैर्नरैर्वतः । खग्नतिक्षप्यापनीतः प्राक्त केनचित्खचरेण सः ॥५१॥ उक्तश्र बीर ! विद्धि त्वं प्रमावत्याः पितामहं । मां भगीरथनामानं त्वन्मनोरथपूरकं ॥५२॥ प्रभावतीसमीपं त्वं मया नीतिज्ञ ! नीयसे । इति प्रियवचीवाची निनाय खचराचलं ॥५३॥ प्राप्य यंचसमृद्धं च नगरं नगमुर्थनि । पवेशितो महामृत्या विद्याधरजनैर्वृतः ॥५४॥

प्रश्नस्ततिथिनक्षत्रयोगे योगकृते ततः । पितृबंधुजनैः शौरिप्रमावत्योः प्रहृष्ट्योः ॥५५॥ प्रागेव मदनावेशपरस्परवशात्मकौ । वधूवरी वरी वृत्तौ भोगसागरवर्तिभी ॥५६॥ संप्रयुक्तमपि वह्नभैः सदा विष्रयोजयति पापकृत्परं । पूर्वतोऽपि शतशोऽतिबल्लभैर्युज्यते त जिन्धर्मकृत्यरा ॥५७॥

इति "अरिष्टनेमिपराणसंग्रहे" हरिवंशे जिनसेनाचार्यकतौ प्रभावतीलामवर्णनो नाम जिंश: सर्ग: ।

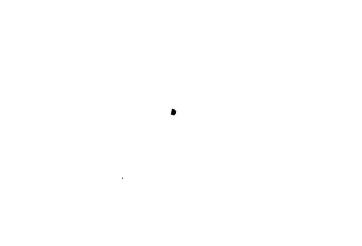